Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotri CG-0 Prof. Satya Vrat Shastri Go

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

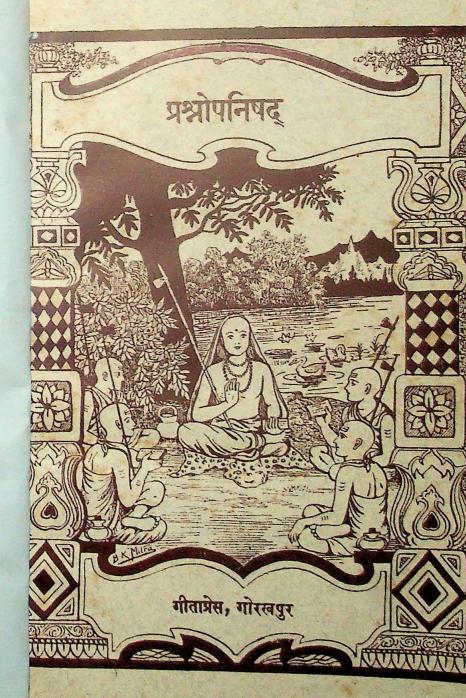

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

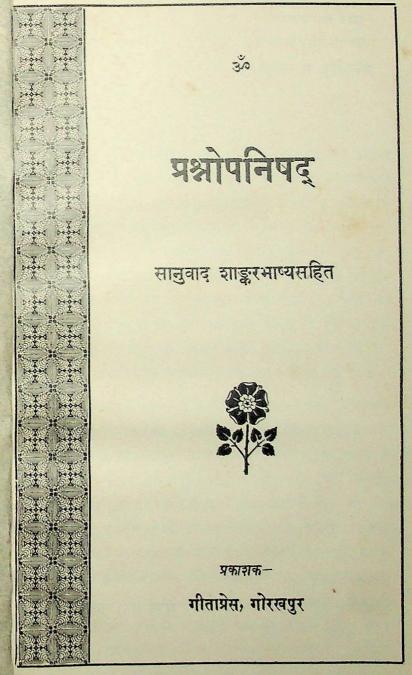

Digita विकास कार्य कार्

घनश्यामदास जालान गीताप्रेस, गोरखपुर

打造中

सं० १९९२

प्रथम संस्करण

मूल्य 🗐 सात आना

3 3 CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

## प्रस्तावना

प्रश्लोपनिषद् अथर्ववेदीय ब्राह्मणभागके अन्तर्गत है। इसका भाष्य आरम्भ करते हुए भगवान् भाष्यकार लिखते हैं—'अथर्ववेदके मन्त्रभागमें कही हुई [ मुण्डक ] उपनिषद्के अर्थका ही विस्तारसे अनुवाद करनेवाली यह ब्राह्मणोपनिषद् आरम्भ की जाती है।' इससे विदित होता है कि प्रश्लोपनिषद् मुण्डकोपनिषद्में कहे हुए विषयकी ही पूर्तिके लिये है। मुण्डकके आरम्भमें विद्याके दो भेद परा और अपराका उल्लेख कर फिर समस्त प्रन्थमें उन्हींकी व्याख्या की गयी है। उसमें दोनों विद्याओंका सविस्तर वर्णन है और प्रश्नमें उनकी प्राप्तिके साधनस्रक्षप प्राणोपासना आदिका निरूपण है। इसलिये इसे उसकी पूर्ति करनेवाली कहा जाय तो उचित ही है।

इस उपनिषद्के छः खण्ड हैं, जो छः प्रश्न कहे जाते हैं। प्रन्थके आरम्भमें सुकेशा आदि छः ऋषिकुमार मुनिवर पिष्पलादके आश्रम-पर आकर उनसे कुछ पूछना चाहते हैं। मुनि उन्हें आज्ञा करते हैं कि अभी एक वर्ष यहाँ संयमपूर्वक रहो उसके पीछे जिसे जो-जो प्रश्न करना हो पूछना। इससे दो वातें ज्ञात होती हैं; एक तो यह कि शिष्यको कुछ दिन अच्छी तरह संयमपूर्वक गुरुसेवामें रहनेपर ही विद्याग्रहणकी योग्यता प्राप्त होती हैं, अकस्मात् प्रश्नोत्तर करके ही कोई यथार्थ तत्त्वको ग्रहण नहीं कर सकताः तथा दूसरी बात यह है कि गुरुको भी शिष्यकी विना पूरी तरह परीक्षा किये विद्याका उपदेश नहीं करना चाहिये, क्योंकि अनिधकारीको किया हुआ उपदेश निर्थक ही नहीं, कई बार हानिकर भी हो जाता है। इसलिये शिष्यके अधिकारका पूरी तरह विद्याकर उसकी योग्यताके अनुसार शिष्यके अधिकारका पूरी तरह विद्याकर उसकी योग्यताके अनुसार ही उपदेश करना चाहिये।

गुरुजीकी आज्ञानुसार उन मुनिकुमारोंने वैसा ही किया और फिर एक-एकने अलग-अलग प्रदन कर मुनिवरके समाधानसे इत-इत्यता लाभ की। उन छहोंके पृथक्-पृथक् संवाद ही इस उपनिषद्के छः प्रदन हैं। उनमेंसे पहले प्रदनमें रिय और प्राणके द्वारा प्रजापितसे ही सम्पूर्ण स्थावर-जङ्गम जगत्की उत्पत्तिका निरूपण किया गया है। प्रायः यह देखा ही जाता है कि प्रत्येक पदार्थ दो संयोग-धर्मवाली वस्तुओंके संसर्गसे उत्पन्न होता है। उनमें भोक्ता या प्रधानको प्राण कहा गया है तथा भोग्य या गोणको रिय। ये दोनों जिसके आश्रित हैं उसे प्रजापित कहा गया है। इसी सिद्धान्तको लेकर भिन्न-भिन्न पदार्थोंमें—जो कई प्रकारसे संसारके मूलतत्त्व माने जाते हैं—प्रजापित आदि दृष्टिका निरूपण किया गया है।

दूसरे प्रश्नमं स्थूलदेहके प्रकाशक और धारण करनेवाले प्राणका निरूपण है तथा एक आख्यायिकाद्वारा समस्त इन्द्रियोंकी अपेक्षा उसकी श्रेष्ठता वतलायी है। तीसरे प्रश्नमें प्राणकी उत्पत्ति और स्थितिका विचार किया गया है। वहाँ वतलाया है कि जिस प्रकार पुरुषकी छाया होती है उसी प्रकार आत्मासे प्राणकी अभिव्यक्ति होती है और फिर जिस प्रकार सम्राट् भिन्न-भिन्न स्थानोंमें अधिकारियोंकी नियुक्ति कर उनके अधिपतिरूपसे स्वयं स्थित होता है उसी प्रकार यह भी भिन्न-भिन्न अङ्गोमें अपने ही अङ्गभूत अन्य प्राणोंको नियुक्त कर स्वयं उनका शासन करता है। वहीं यह भी वतलाया है कि मरणकालमं मनुष्यके सङ्गर्हणानुसार यह प्राण ही उसे भिन्न-भिन्न लोकोंमें ले जाता है तथा जो लोग प्राणके रहस्यको जानकर उसकी उपासना करते हैं वे ब्रह्मलोकमं जाकर क्रममुक्तिके भागी होते हैं।

चौथे प्रदनमें खप्नावस्थाका वर्णन करते हुए यह वतलाया गया है कि उस समय सूर्यकी किरणोंके समान सब इन्द्रियाँ मनमें ही लीन हो जाति। हैं के खुक्क अपास खीब आ एक इता है। वहाँ उसके भिन्न-भिन्न भेदोंमें गाईपत्यादिकी कल्पना कर उसमें अग्निहोत्रकी Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri भावना की गयी है। उस अवस्थामें जन्म-जन्मान्तरों की वासनाओं के अनुसार मन ही अपनी महिमाका अनुभव करता है तथा जिस समय वह पित्तसंबक सीर तेजसे अभिभूत होता है उस समय खप्नावस्था-से निवृत्त होकर सुषुतिमें प्रवेश करता है और आत्मामें ही छीन हो जाता है। आत्माका यह सोपाधिक सक्षप ही दृष्टा, श्रोता, मन्ता और विवाता आदि है; इसका अधिष्ठान परब्रह्म है। उसका ज्ञान प्राप्त होनेपर पुरुष उसीको प्राप्त हो जाता है।

पाँचवें प्रदनमें आंकारका पर और अपर ब्रह्मके प्रतीकरूपसे वर्णन कर उसके द्वारा अपर ब्रह्मकी उपासना करनेवालेको कममुक्ति और परब्रह्मकी उपासना करनेवालेको परब्रह्मकी प्राप्त बतलायी है तथा उसकी एक, दो या तीन मात्राओंकी उपासनासे प्राप्त होनेवाले भिन्न-भिन्न फलोंका निरूपण किया है। फिर छठे प्रदनमें सुकेशाके प्रदनका उत्तर देते हुए आचार्य पिष्पलादने मुक्तावस्थामें प्राप्त होनेवाले निरूपाधिक ब्रह्मका प्राणादि सोलह कलाओंके आरोपपूर्वक प्रत्यगात्मरूपसे निरूपण किया है। वहाँ भगवान भाष्यकारने आत्माके सम्बन्धमें भिन्न-भिन्न मतावलम्बियोंकी कल्पनाओंका निरसन करते हुए बड़ा युक्तियुक्त विवेचन किया है। यही संक्षेपमें इस उपनिपद्का सार है।

इस प्रकार, हम देखते हैं कि इस उपनिषद्में प्रधानतया पर और अपर ब्रह्मविषयक उपासनाका ही वर्णन है तथा परब्रह्मकी अपेक्षा अपर ब्रह्मके खरूपका विशेष विवेचन किया गया है। परब्रह्मके स्वरूपका विशेष विवेचन किया गया है। परब्रह्मके स्वरूपका विशद और स्फुट निरूपण तो मुण्डकोपनिषद्में हुआ है। अतः इस उपनिषद्का उद्देश्य उस तत्त्वज्ञानकी योग्यता प्राप्त कराना है; यह हृदयभूमिको इस योग्य बनाती है कि उसमें तत्त्वज्ञानरूपी अङ्कर जम सके। इसके अनुशीछनद्वारा हम वह योग्यता प्राप्त कर सकें—ऐसी भगवान्से प्रार्थना है।

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

### Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri श्रीहरिः

## विषय-सूची

| 1999                                   | 4            |                            |       | 58 |  |  |
|----------------------------------------|--------------|----------------------------|-------|----|--|--|
| १. शान्तिपाठ                           | •••          | •••                        | •••   | 8  |  |  |
| प्रथम प्रश्न                           |              |                            |       |    |  |  |
| २. सम्बन्धभाष्य                        | •••          | •••                        |       | ą  |  |  |
| ३. सुकेशा आदिकी गुरूपसत्ति             |              |                            | • • • | 2  |  |  |
| ४. कवन्धीका प्रश्न-प्रजा किससे उत्     | पन होती है   | · · · ·                    | •••   | 4  |  |  |
| ५. रिय और प्राणकी उत्पत्ति             | •••          | •••                        | •••   | Ę  |  |  |
| ६. आदित्य और चन्द्रमामें प्राण औ       | र रिय-दृष्टि | •••                        |       | 9  |  |  |
| ७. संवत्सरादिमें प्रजापति आदि दृष्टि   | • • •        | •••                        | •••   | 22 |  |  |
| ८. आदित्यका सर्वाधिष्ठानत्व            | •••          |                            | •••   | १५ |  |  |
| ९. मासादिमें प्रजापति आदि दृष्टि       |              | •••                        |       | १७ |  |  |
| १०. दिन-रातका प्रजापतित्व              |              | •••                        | •••   | 26 |  |  |
| ११. अन्नका प्रजापतित्व                 |              | •••                        | •••   | 28 |  |  |
| १२. प्रजापतित्रतका फल                  | •••          | •••                        | •••   | 20 |  |  |
| १३. उत्तरमार्गावलिम्बयोंकी गति         |              | ••••                       | •••   | २१ |  |  |
| द्वितीय प्रश्न                         |              |                            |       |    |  |  |
| १४. भार्गवका प्रश्न-प्रजाके आधारभू     | त कौन-कौ:    | ਕ ਟੇਕਸ਼ਗਾ <del>ਤੋਂ</del> ? |       | 72 |  |  |
| १५. शरीरके आधारभूत-आकाशादि             |              |                            |       | २३ |  |  |
| १६. प्राणका प्राधान्य बतलानेवाली अ     | ाख्यायिका    |                            |       | 58 |  |  |
| १७. प्राणका सर्वाश्रयत्व               | •••          | •••                        |       | २५ |  |  |
| १८. प्राणकी स्तुति                     |              |                            |       | 25 |  |  |
|                                        |              |                            |       | 79 |  |  |
| तृतीय प्रश्न                           |              |                            |       |    |  |  |
| १९. कौसल्यका प्रश्न—प्राणके उत्पत्ति   | , स्थिति अ   | ौर लय आदि वि               | कस    |    |  |  |
| प्रकार होते हैं ?                      | •••          |                            | •••   | 34 |  |  |
| २०. पिप्पलाद मुनिका उत्तर              | •••          | •••                        | •••   | 38 |  |  |
| २१. प्राणकी उत्पित्ति Prof. Satya Vrat | Shastri Coll | ection                     | •••   | ३७ |  |  |
| २२. प्राणका इन्द्रियाधिष्ठातृत्व       | •••          |                            |       | 36 |  |  |
|                                        |              |                            |       | "  |  |  |

## Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

| २३. पञ्च प्राणोंकी स्थिति                                    | . ,             | •••           | ३९  |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----|
| २४. लिङ्गदेहकी स्थिति                                        |                 |               | 80  |
| २५. प्राणोत्क्रमणका प्रकार                                   |                 |               | ४२  |
| २६. बाह्य प्राणादिका निरूपण                                  |                 | •••           | ४३  |
| २७. मरणकालीन संकल्पका फल                                     | •               | •••           | 84  |
| चतुर्थ प्र                                                   | भ               |               |     |
| २८. गार्यका प्रश्न-सुषुतिमें कीन सोता है                     | और कौन जाग      | ता है ? · · · | 89  |
| २९. इन्द्रियोंका लयस्थान आत्मा है                            |                 | •••           | 42  |
| ३०. सुवृत्तिमें जागनेयाले प्राण-भेद गाईपत्य                  | दि अग्रिरूप हैं |               | 48  |
| ३१. प्राणामिके ऋत्विक                                        |                 | •••           | ५६  |
| ३२. स्वप्तदर्शनका विवरण                                      |                 | •••           | 46  |
| ३३. सुषुतिनिरूपण                                             |                 |               | ६५  |
| ३४. सुषुतिमें जीवकी परमात्मप्राप्ति                          |                 | •••           | ६९  |
| ३५. अक्षरब्रह्मके ज्ञानका फल                                 |                 |               | ७१  |
| पञ्चम प्र                                                    | श्च             |               |     |
| ३६. सत्यकामका प्रश्न-ओङ्कारोपासकको वि                        | केस लोककी प्राा | स होती है !   | ७३  |
| ३७. ओङ्कारोपासनासे प्राप्तव्य पर अथवा उ                      | नपर ब्रहा · · · |               | ७४  |
| ३८. एकमात्राविशिष्ट ओङ्कारोपासनाका फल                        | •••             |               | ७६  |
| ३९. द्विमात्राविशिष्ट ओङ्कारोपासनाका फल                      |                 | •••           | ७७  |
| ४०. त्रिमात्राविशिष्ट ओङ्कारोपासनाका फल                      |                 | •••           | 20  |
| ४१. ओङ्कारकी तीन मात्राओंकी विशेषता                          | •••             | •••           | ८१  |
| ४२. ऋगादि वेद और ओङ्कारसे प्राप्त होनेव                      | ाले लोक         | •••           | ८३  |
| पष्ट प्रश्                                                   | 1               |               |     |
| ४३. सुकेशाका प्रश्न—सोलह कलाओंवाला                           | पुरुष कौन है ?  |               | 64  |
| ४४. पिप्पलादका उत्तर-वह पुरुप शरीरमें                        | स्थित है        |               | 66  |
| ४५. ईक्षणपूर्वक सृष्टि                                       |                 | •••           | 99  |
| ४६. सृष्टिक्रम                                               |                 |               | १०९ |
| ४७. नदीके दृष्टान्तसे सम्पूर्ण जगत्का पुरुषाश्रयत्यप्रतिपादन |                 |               | ११२ |
| ४८. मरण-दुःखकी निवृत्तिमें परमात्मज्ञानव                     | न उपयोग · · ·   |               | 888 |
| ४९. उपदेशका उपसंहार<br>५०. स्तुतिपूर्यक आचार्यकी बन्दना      |                 |               | 224 |
| O. FAIRITHE STIERTED WITTER                                  |                 |               |     |

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

पिष्पलादके आश्रममें सुकेशादि मुनि

तत्सद्रहाणे नमः

# प्रश्नोपनिषद्

मन्त्रार्थ, शाङ्करभाष्य और भाष्यार्थसहित

-000H60-0

इतः पूर्णं ततः पूर्णं पूर्णात्पूर्णं परात्परम्। पूर्णानन्दं प्रपद्येऽहं सद्गुरुं राङ्करं स्वयम्॥

### शान्तिपाठ

ॐ भद्रं कर्णभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पञ्चेमा समिर्यजत्राः । स्थिरेरङ्गेस्तुष्टुवा सस्तन्भिव्यशेम देवहितं यदायुः ॥ ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

हे देवगण ! हम कानोंसे कल्याणमय वचन सुनें। यज्ञकर्ममें समर्थ होकर नेत्रोंसे ग्रुम दर्शन करें। तथा स्थिर अङ्ग और शरीरोंसे स्तुति करनेवाळे हमळोग देवताओंके लिये हितकर आयुका भोग करें। त्रिविध तापकी शान्ति हो।

स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो वृहस्पतिर्दधातु॥

ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

महान् कीर्तिमान् इन्द्र हमारा कल्याण करे, परम ज्ञानवान् [अथवा परम धनवान् ] पूषा हमारा कल्याण करे, जो अरिष्टों (आपत्तियों ) के लिये चक्रके समान [धातक] है वह गरुड हमारा कल्याण करे तथा बृहस्पतिजी हमारा कल्याण करें । त्रिविध तापकी शान्ति हो । CC-0. Prof. Satya Veat Special Collection.

पत्पलाद्म आश्रमम सुम्हाादि मी

## प्रथम प्रश्न

---0;0;0;00--

#### सम्बन्धभाष्य

मन्त्रोक्तस्यार्थस्य विस्तरानु-वादीदं ब्राह्मणसारभ्यते । ऋषिप्रश्नप्रतिवचनाख्यायिका त विद्यास्तुतये । एवं संवत्सर-ब्रह्मचर्यसंवासादियुक्तैस्तपोयुक्तै-पिप्पलादादिवत्सर्वज्ञ-कल्पैराचायँर्वक्तव्या च, न सा येन केनचिदिति विद्यां स्तौति। ब्रह्मचर्यादिसाधनस<u>ु</u>चनाच तत्कर्तव्यता स्यात्।

अथर्वणमन्त्रोक्त [ मुण्डको-पनिपदके ] अर्थका विस्तारपूर्वक अनुवाद करनेवाली यह ब्राह्मण-भागीय उपनिषद अब आरम्भ की जाती है \* । इसमें जो ऋषियों के प्रश्न और उत्तररूप आख्यायिका है वह विद्याकी स्तृतिके छिये है। यह विद्या आगे कहे प्रकारसे एक वर्षतक ब्रह्मचर्यपूर्वक गुरुकुलमें रहना तथा तप आदि साधनोंसे युक्त पुरुषोंद्वारा ही प्रहण की जानेयोग्य है तथा पिप्पलादके समान सर्वज्ञत्य आचार्योंसे ही कथन की जा सकती है, जिस किसीसे नहीं - इस प्रकार विद्याकी स्तृति की जाती है। तथा ब्रह्मचर्यादि साधनोंकी सूचना देनेसे उनकी कर्त्तव्यता भी प्राप्त होती है।

सुकेशा आदिकी गुरूपसत्ति

ॐ सुकेशा च भारद्वाजः शैब्यश्च सत्यकामः सौर्या-यणी च गार्ग्यः कौसल्यश्चाश्वलायनो भार्गवो वैदर्भिः कबन्धी कात्यायनस्ते हैते ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठाः परं ब्रह्मा-

<sup>\*</sup> दश उपनिषद्वित मुक्षाक्ष्मप्रहाला । स्थान स्था

1

न्वेषमाणा एष ह वै तत्सर्वं वक्ष्यतीति ते ह समित्पाण-यो भगवन्तं पिष्पलादमुपसन्नाः ॥ १॥

भरद्वाजनन्दन सुकेशा, शिविकुमार सत्यकाम, गर्गगोत्रमें उत्पन्न हुआ सौर्यायणि (सूर्यका पोता), अश्वलकुमार कौसल्य, विदर्भदेशीय भार्गव और कत्यके पोतेका पुत्र कवन्धी—ये अपर ब्रह्मकी उपासना करनेवाले और तदनुकूल अनुष्टानमें तत्पर छः ऋषिगण परब्रह्मके जिज्ञासु होकर भगवान् पिप्पलादके पास यह सोचकर कि ये हमें उसके विषयमें सब कुल बतला देंगे, हाथमें समिधा लेकर गये ॥ १॥

सुकेशा चनामतः, भरद्वाज-स्यापत्यं भारद्वाजः; शैव्यश्च शिवेः अपत्यं शैब्यः सत्यकामो नामतः सौर्यायणी सूर्यस्तस्यापत्यं सौर्यः तस्यापत्यं सौर्यायणिक्छान्दसः सौर्यायणीति, गाग्यों गर्गगोत्रो-त्पन्नः; कौसल्यश्च नामतोऽश्व-लस्यापत्यमाश्वलायनः; भृगोर्गोत्रापत्यं भार्गवो वैदर्भिः विद्र्भे भवः; कबन्धी नामतः, कत्यस्यापत्यं कात्यायनः, विद्य-मानः प्रपितामहो यस्य सः

भरद्वाजका पुत्र भारद्वाज जो नामसे सुकेशा था; शिविका पुत्र शैव्य जिसका नाम सत्यकाम था; स्यंके पुत्रको 'सौर्य' कहते हैं उसका पुत्र सौर्यायणि जो गर्ग-गोत्रोत्पन्न होनेसे गार्य कहलाता था-यहाँ 'सौर्यायणिः' के स्थानमें 'सौर्यायणी' [ईकारान्त] प्रयोग द्यान्दस है; अश्वलका पुत्र आश्व-लायन जो नामसे कौसल्य था; भृगुका गोत्रजं होनेसे भागव जो विदर्भदेशमें उत्पन्न होनेसे वैदर्भि कहलाता था तथा कबन्धी नामक कात्यायन---कत्यका [ युवसंज्ञक ] अपत्य [ यानी कत्यका प्रपौत्र ] जिसका प्रपितामह अभी विद्यमान था। यहाँ 'युव' अर्थमें ि गोत्रप्रत्ययान्त कात्य शब्दसे

१. 'जीवित तु वंश्ये युवा' (४।१।१६३) इस पाणिनि-स्त्रके अनुसार पितामहुके -0. किंवित रहते जो पोतेके सन्तान होती है उसकी 'युवा' संज्ञा है।

युवप्रत्यथः । ते हैते ब्रह्मपरा अपरं ब्रह्म परत्वेन गतास्तदन-ष्ट्रानिष्टाश्च ब्रह्मनिष्टाः परं ब्रह्मान्वेपमाणाः—किं तत यन्नित्यं विज्ञेयमिति तत्प्राप्त्यर्थं यथाकामं यतिष्याम इत्येवं तद-न्वेषणं कुर्वन्तस्तद्धिगमायेष ह वै तत्सर्वं वक्ष्यतीत्याचार्यम्रप-जग्मः। कथम ? ते ह समित्पा-णयः समिद्धारगृहीतहस्ताः सन्तो भगवन्तं पिष्पलादमाचार्यमुप-सन्ना उपजग्मः ॥ १ ॥

'फक' प्रत्यय होकर उसके स्थानमें 'आयन' आदेश ] हुआ है। ये सब ब्रह्मपर अर्थात् अपर ब्रह्मको ही परभावसे प्राप्त हुए और तदन्कुल अनुष्टानमें तत्पर अतएव ब्रह्मनिष्ट ऋषिगण परब्रह्मका अन्वेषण करते हए-वह ब्रह्म क्या है ? जो नित्य और विज्ञेय हैं: उसकी प्राप्तिके छिये ही हम यथेच्छ प्रयत करेंगे—इस प्रकार उसकी खोज करते हए, उसे जाननेके लिये यह समझकर कि 'ये हमें सब कुछ बतला देंगे' आचार्यके पास गये । किस प्रकार गये ? [इसपर कहते हैं-] वे सब समित्पाणि अर्थात जिन्होंने अपने हाथोंमें समिधाके भार उठा रखे हैं ऐसे होकर पूज्य आचार्य भगवान् विष्वलादके समीव गये॥१।

तान्ह स ऋषिरुवाच भ्य एव तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संवत्सरं संवत्स्यथ यथाकामं प्रश्नान्पृच्छत यदि विज्ञास्यामः सर्वं ह वो वक्ष्याम इति ॥ २ ॥

कहते हैं, उस ऋषिने उनसे कहा—'तुम तपस्या, ब्रह्मचर्य और श्रद्धासे युक्त होकर एक वर्ष और निवास करों: फिर अपनी इच्छानुसार प्रश्न करना, यदि में जानता होऊँगा तो तुम्हें सब बतला दूँगा'॥२॥

तानेवसुपगतान्ह स किल ऋषिरुवाच भृयः पुनरेव यद्यपि युयं पूर्व तपिखन एव तपसे-न्द्रियसंयमेन तथापीह विशेषतो ब्रह्मचर्येण श्रद्ध्या चास्तिक्य-चुद्रचादरवन्तः संवत्सरं कालं संवत्स्रथ सम्यग्गुरुगुश्र्वापराः सन्तो वत्स्य । ततो यथाकामं यो यस्य कामस्तमनतिकस्य यथाकामं यद्विपये यस्य जिज्ञासा तद्विपयान्प्रश्नानपृच्छत । यदि तद्युष्मत्पृष्टं विज्ञास्यामः -अनुद्रत-त्वप्रदर्शनार्थी यदिशब्दो नाज्ञान-संश्वयार्थः प्रश्ननिर्णयादवसीयते-सर्व ह वो वः पृष्टं वस्याम इति ॥ २॥ ----

इस प्रकार अपने समीप आये हुए उन लोगोंसे पिप्पलाद ऋषिने कहा-'यद्यपि तुमलोग पहलेसे ही तपसी हो तो भी तप-इन्द्रियसंयम, विशेषतः ब्रह्मचर्यसे तथा श्रद्धा यानी आस्तिकबुद्धिसे आदरयुक्त होकर गुरुशुश्रामें तत्पर रह एक वर्ष और भी निवास करो । फिर अपनी इच्छानुसार अर्थात् जिसकी जैसी इच्छा हो उसका अतिक्रमण न करते हुए-जिसकी जिस विषयमें जिज्ञासा हो उसी विषयमें प्रश्न करना । यदि मैं तुम्हारे पूछे हुए विषयको जानता होऊँगा तो तुम्हें तुम्हारी पूछी हुई सब बात बतला दूँगा। यहाँ 'यदि' शब्द अपनी नम्रता प्रकट करनेके लिये है अज्ञान या संशय प्रदर्शित करनेके ढिये नहीं, जैसा कि आगे प्रश्नका निर्णय करनेसे स्पष्ट हो जाता है ॥ २ ॥

कवन्धीका प्रश्न—प्रजा किससे उत्पन्न होती है ?

अथ कबन्धी कात्यायन उपेत्य पप्रच्छ । भगवन् कृतो ह वा इमाः प्रजाः प्रजायन्त इति ॥ ३॥

तद्नन्तर (एक वर्ष गुरुकुटवास करनेके पश्चात्) कात्यायन कवन्धीने गुरुटिके प्रसः जाकर पृद्या—'भगवन्! यह सारी प्रजा किससे उत्पन्न होती हैं ?'॥ ३॥

अथ संवत्सराद्ध्वं कवन्धी कात्यायन उपेत्योपगम्य पप्रच्छ पृष्टवान् । हे भगवन्कुतः कसाद्व वा इमा ब्राह्मणाद्याः प्रजाः प्रजा-यन्त उत्पद्यन्ते । अपरविद्या-कर्मणोः समुचितयोर्यत्कार्यं या गतिस्तद्वक्तव्यमिति तदर्थोऽयं प्रश्नः ॥ ३॥

तदनन्तर एक वर्ष पीछे कात्यायन कवन्धीने ग्रिहजीके र समीप जाकर पृछा-'भगवन ! यह ब्राह्मणादि सम्पर्ण प्रजा किससे उत्पन्न होती है ?' अर्थात् अपर-ब्रह्मविषयक ज्ञान एवं कर्मके समुचयका जो कार्य है और उसकी जो गति है वह बतलानी चाहिये। उसीके लिये यह प्रश्न किया गया है ॥ ३॥

+

रिय और प्राणकी उत्पत्ति

तस्मै स होवाच प्रजाकामो वै प्रजापतिः स तपोऽ-तप्यत स तपस्तप्ला स मिथुनमुत्पाद्यते । रियं च प्राणं चेत्येतौ मे बहुधा प्रजाः करिष्यत इति ॥ ४ ॥

उससे उस पिप्पलाद मुनिने कहा—'प्रसिद्ध है कि प्रजा उत्पन्न करनेकी इच्छावाछे प्रजापतिने तप किया । उसने तप करके एक जोड़ा उत्पन्न किया [ और सोचा—] ये रिय और प्राण दोनों ही मेरी अनेक प्रकारकी प्रजा उत्पन्न करेंगे' ॥ ४ ॥

तसा एवं पृष्टवते स होवाच | तद्पाकरणायाह प्रजाकामः प्रजा आत्मनः सिसृक्षुवे प्रजा-

अपनेसे इस प्रकार प्रश्न करने-वाळे कबन्धीसे उसकी शङ्का निवृत्त करनेके लिये पिष्पलाद मुनिने कहा-प्रजाकाम अर्थात् अपनी प्रजा रचनेकी हुच्छावाले प्रजापतिने पतिः सर्वात्मा सञ्जगतस्रक्ष्यामि 'मैं सर्वात्मा होकर जगत्की रचना

इत्येवं विज्ञानवान्यथोक्तकारी
तद्भावभावितः कल्पादौ निर्वृत्तो
हिरण्यगर्भः सृज्यमानानां प्रजानां
स्थावरजङ्गमानां पतिः सञ्जन्मानतरभावितं ज्ञानं श्रुतिप्रकाशितार्थविषयं तपोऽन्यालोचयदतप्यत ।

अथ तु स एवं तपस्तप्त्वा श्रोतं ज्ञानमन्वालोच्य सृष्टि-साधनभूतं मिथुनमुत्पादयते मिथुनं द्वन्द्वमुत्पादितवान्। रियं च सोममन्नं प्राणं चाप्रिमत्तारम् एतावग्नीपोमावत्त्रन्नभूतौ मे मम बहुधानेकधाप्रजाः करिष्यत इत्येवं संचिन्त्याण्डोत्पत्तिक्रमेण सूर्याचनद्रमसावकल्पयत्॥ ४॥

करूँ इस प्रकारके विज्ञानसे सम्पन्न, यथोक्त कर्म करनेवाला (जगद्रचना-में उपयुक्त ज्ञान और कर्मके समुचयका अनुष्ठान करनेवाला) तद्भावभावित (पूर्वकल्पीय प्रजा-पतित्वकी भावनासे सम्पन्न) और कल्पके आदिमें हिरण्यगर्भक्त्पसे उत्पन्न होकर तथा रची जानेवाली सम्पूर्ण स्थावर-जङ्गम प्रजाका पति होकर जन्मान्तरमें भावना किये श्रुत्यर्थविषयक ज्ञानक्तप तपको तपा अर्थात् उस ज्ञानका स्मरण किया।

तदनन्तर इस प्रकार तपस्या कर अर्थात् श्रुतिप्रकाशित ज्ञानका स्मरण कर उसने सृष्टिके साधनभूत मिथुन—जोड़ेको उत्पन्न किया। उसने रिय यानी सोमरूप अन्न और प्राण यानी भोक्ता अग्निको रचा, अर्थात् यह सोचकर कि ये भोका और भोग्यरूप अग्नि और सोम मेरी नाना प्रकारकी प्रजा उत्पन्न करेंगे अण्डके उत्पत्तिक्रमसे सूर्य और चन्द्रमाको रचा॥ ४॥

---

आदित्य और चन्द्रमामें प्राण और राय-हाष्ट

आदित्यो ह वै प्राणो रियरेव चन्द्रमा रियर्व एतत् सर्व यन्मूर्ति चीमूर्ति च त्रामान्मूर्ति वेजन्यः ॥ ५॥ निश्चय आदित्य ही प्राण है और रिय ही चन्द्रमा है। यह जो कुछ मूर्त (स्थूछ) और अमूर्त (सूक्ष्म) है सब रिय ही है; अतः मूर्ति ही रिय है ॥ ५॥

तत्रादित्यो ह वै प्राणोऽत्ता अग्निः। रियरेव चन्द्रमाः, रियः एवानं सोम एव । तदेतदेकमत्ता चानं च, प्रजापतिरेकं तु मिथु-नम्, गुणप्रधानकृतो भेदः। कथम् ? रियर्जा अनं वा एतत् सर्वम्:किं तद्यन्मृतं च स्थूलं चामृतं च सक्ष्मं च मूर्तामूर्ते अत्त्रन-रूपे रियरेव। तसात्प्रविभक्ताद् अमुर्ताद्यद्न्यन्मूर्तरूपं मूर्तिः सैव रियरमूर्तेनाद्यमानत्वात् ॥ ५ ॥ भोका

तथामूर्तोऽपि प्राणोऽत्तासर्व-मेव यचाद्यम् । कथम्—

यहाँ निश्चयपूर्वक आदित्य हो प्राण अर्थात् भोक्ता अग्नि है और रिय ही चन्द्रमा है। रिय ही अन्न है और वह चन्द्रमा ही है। यह भोक्ता (अग्नि) और अन एक ही है। एक प्रजापति ही यह मिथुनरूप हो गया है, इसमें भेद केवल गोण और प्रधान भावका ही है। सो किस प्रकार? इसपर कहते हैं—] यह सत्र रिय—अन ही है। वह क्या है ? यह जो मूर्त यानी स्थ्ल है और जो अमर्त यानी स्क्म है वह मृत्ते और अमृत्ती भोक्ता-भोग्यरूप होनेपर भी रिय ही है। अतः इस प्रकार विभक्त हुए अम्र्त्तसे अन्य जो म्र्तिरूप है वही रयि--अन है क्योंकि वह अमूर्त्त भोक्तासे भोगा जाता है ॥ ५॥

इसी प्रकार अमूर्त प्राणरूप भोक्ता भी जो कुछ अन है वह सभी है। किस प्रकार—

अथादित्य उदयन्यत्प्राचीं दिशं प्रविशति तेन प्राच्यान् प्राणान् रिमषु संनिधत्ते । यदक्षिणां यत्प्रतीचीं यदुदीचीं यद्धो यद्ध्वं यदन्तरा दिशो यत्सर्वं प्रकाशयति तेन सर्वान् प्राणान् प्रिम्षु अक्षेत्र प्रवास अक्षेत्र । १ ।। जिस समय सूर्य उदित होकर पूर्व दिशामें प्रवेश करता है तो उसके द्वारा वह पूर्व दिशाके प्राणोंको अपनी किरणोंमें धारण करता है। इसी प्रकार जिस समय वह दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, नीचे, ऊपर और अवान्तर दिशाओंको प्रकाशित करता है उससे भी वह उन सबके प्राणोंको अपनी किरणोंमें धारण करता है।। ६।।

अथादित्य उदयन्तुद्रच्छन प्राणिनां चक्षुर्गोचरमागच्छन् यत्प्राचीं दिशं सप्रकाशेन प्र-विश्वति व्यामोतिः तेन स्वात्म-व्याप्त्या सर्वास्तत्स्थानप्राणान् प्राच्यानन्तरभृतान् रिक्ष स्वात्मावभासरूपेषु व्याप्तिमत्सु व्याप्तत्वात्प्राणिनः संनिधत्ते संनिवेशयतिः आत्मभूतान्करोति इत्यर्थः । तथैव यत्प्रविशति द्क्षिणां यत्प्रतीचों यदुदीचीमध ऊर्ध्वं यत्प्रविशति यश्चान्तरा दिशः कोणिद्शोऽवान्तरिद्शोयचान्यत सर्वं प्रकाशयति तेन स्वप्रकाश-च्याप्त्या सर्वान्सर्वदिवस्थान् प्राणान् रिमपु सिविध स्वी। है।। हेता है।। ६।।

जिस समय सूर्य उदित होकर---जपरकी ओर जाकर अर्थात् प्राणियोंके नेत्रोंका विषय होकर अपने प्रकाशसे पूर्व दिशामें प्रवेश करता है—उसे [अपने तेजसे ] व्याप्त करता है; उसके द्वारा अपनी व्याप्तिसे वह उस (पूर्व दिशा ) में स्थित सम्पूर्ण अन्तर्भूत प्राच्य प्रागोंको अपने अवभासरूप और सर्वत्र व्याप्त किरणोंमें व्याप्त होनेके कारण वह सम्पूर्ण प्राणियोंको धारण करता यानी अपनेमें प्रविष्ट कर लेता है, अर्थात् उन्हें आत्मभूत कर लेता है। इसी प्रकार जब वह दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, नीचे और ऊपरकी ओर प्रवेश करता है अथवा अवान्तर दिशाओंको-कोणस्य दिशाएँ अवान्तर दिशाएँ हैं उनको या अन्य सबको प्रकाशित करता है तो अपने प्रकाशकी व्याप्तिसे वह सम्पूर्ण-समस्त दिशाओंमें स्थित प्राणोंको अपनी किरणोंमें धारण कर स एष वैश्वानरो विश्वरूपः प्राणोऽश्विरुद्यते । तदेत-दृचाभ्युक्तम् ॥ ७॥

वह यह (भोक्ता) वैश्वानर विश्वरूप प्राण अग्नि ही प्रकट होता है। यही बात ऋक्ने भी कही है।। ७।।

स एपोऽत्ता प्राणो वैश्वानरः सर्वात्मा विश्वरूपो विश्वात्मत्वाच प्राणोऽग्निश्च स एवात्तोद्यत उद्गच्छति प्रत्यहं सर्वा दिश्च आत्मसात्कुर्वन् । तदेतदुक्तं वस्तु ऋचा मन्त्रेणाप्यभ्यक्तम् ॥ ७॥ वह यह भोक्ता प्राण वैश्वानर (समिष्ट जीवरूप), सर्वातमा और सर्वरूप है तथा सर्वमय होनेके कारण ही प्राण और अग्निरूप है। वह भोक्ता ही प्रतिदिन सम्पूर्ण दिशाओंको आत्मभूत करता हुआ उदित होता अर्थात् ऊपरकी ओर जाता है। यह ऊपर कही बात ही ऋक् अर्थात् मन्त्रद्वारा भी कही गयी है॥ ७॥

\*\* EOCHO !\*\*

विश्वरूपं हरिणं जातवेदसं

परायणं ज्योतिरेकं तपन्तम् ।

सहस्ररिमः शतधा वर्तमानः

प्राणः प्रजानामुद्यत्येष सूर्यः॥ ८॥

सर्वरूप, रिमवान्, ज्ञानसम्पन्न, सबके आश्रय, ज्योतिर्मय, अद्वितीय और तपते हुए सूर्यको [विद्वानोंने अपने आत्मारूपसे जाना है ]। यह सूर्य सहस्रों किरणोंवाला, सैकड़ों प्रकारसे वर्तमान और प्रजाओंके प्राणारूपिसे दिद्युत होता है ॥ ८॥

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGargotri Co

विश्वरूपं सर्वरूपं हरिणं
रिक्ष्मिवन्तं जातवेद्सं जातप्रज्ञानं
परायणं सर्वप्राणाश्रयं ज्योतिरेकं
सर्वप्राणिनां चक्षुर्भृतमिद्वतीयं सम्पूर्ण
तपन्तं तापिक्रयां कुर्वाणं स्वातपानं सर्य सरयो विज्ञातवन्तो
ब्रह्मिवदः। कोऽसौ यं विज्ञातवन्तः ? सहस्ररिक्ष्मरनेकरिक्षः
यात्री त्र वः
सहस्ररिक्ष्मरनेकरिक्षः
यात्री ते
ब्रह्मिवदः
विकर्णयः
सम्पूर्ण
सम्पूर्ण
सम्पूर्ण
विकर्णयः
वात्री प्रम्पूर्ण
विकर्णयः
विक

विश्वरूप—सर्वरूप, हरिण—
किरणवान्, जातवेदस्—जिसे
ज्ञान प्राप्त हो गया है, परायण—
सम्पूर्ण प्राणोंके आश्रय, ज्योतिः—
सम्पूर्ण प्राणियोंके नेत्रस्वरूप,
एक—अद्वितीय, और तपते हुए
यानी तपन क्रिया करते हुए सूर्यको
ब्रह्मवेत्ताओंने अपने आत्मखरूपसे
जाना है। जिसे इस प्रकार जाना
है वह कौन है १ जो यह
सहस्रार्श्म—अनेकों किरणोंवाला
और सैकड़ों यानी अनेक प्रकारके
प्राणिभेदसे वर्तमान तथा प्रजाओंका
प्राणरूप सूर्य उदित होता है।। ८।।

यश्रासौ चन्द्रमा मृर्तिरन्नम् अमृर्तिश्र प्राणोऽत्तादित्यस्तदेकम् एतन्मिथुनं सर्वं कथं प्रजाः करिष्यत इति उच्यते—

यह जो चन्द्रमा—मूर्ति अर्थात् अन्न है और प्राण—मोक्ता अथवा सूर्य है यह एक ही जोड़ा सम्पूर्ण प्रजाः प्रजाको किस प्रकार उत्पन्न कर देगा ? इसपर कहते हैं—

संवत्सरादिमें प्रजापति आदि दृष्टि

संवत्सरो वै प्रजापितस्तस्यायने दक्षिणं चोत्तरं च। तद्ये ह वै तिदृष्टापूर्ते कृतिमित्युपासते ते चान्द्रमसमेव लोकमभिजयन्ते। त एव पुनरावर्तन्ते तस्मादेत ऋषयः प्रजाकामा दक्षिणं प्रतिपद्यन्ते। एष ह वै रियर्थः पितृयाणः भिर्िष्टा Satya Vrat Shastri Collection.

and an an an

संवत्सर ही प्रजापित है; उसके दक्षिण और उत्तर दो अयन हैं। जो छोग इष्टापूर्तरूप कर्ममार्गका अवलम्बन करते हैं वे चन्द्रलोकपर ही विजय पाते हैं और वे ही पुनः आवागमनको प्राप्त होते हैं; अतः ये सन्तानेच्छु ऋषिलोग दक्षिण मार्गको ही प्राप्त होते हैं। [इस प्रकार] जो पितृयाण है वही रिय है। । ९।।

तदेव कालः संवत्सरो वै प्रजापतिस्तन्त्रिर्वर्त्यत्वात्संवत्सर-स्य। चन्द्रादित्यनिर्वर्त्यतिथ्यहो-रात्रसमुदायो हि संवत्सर: तदनन्यत्वाद्रयिप्राणमिथुनात्मक एवेत्युच्यते । तत्कथम् ? तस्य संवत्सरस्य प्रजापतेरयने मार्गी द्वौ दक्षिणं चोत्तरं च द्वे प्रसिद्धे प॰मासलक्षणे याभ्यां द्क्षिणेनोत्तरेण च याति सविता केवलकर्मिणां ज्ञानसंयुक्तकर्म-वतां च लोकान् विद्धत्।

वह मिथ्रन ही संवत्सरक्रप काल है और वही प्रजापति है, क्योंकि संवत्सर उस मिथनसे ही निष्पन हुआ है। चन्द्रमा और सूर्यसे निष्पन होनेवाली तिथि और दिन-रात्रिके समुदायका नाम ही संवत्सर है; अतः वह ( संवत्सर ) रिय और प्राणसे अभिन्न होनेके कारण मिथुनरूप ही कहा जाता है। सो किस प्रकार ? उस संबत्सर नामक प्रजापतिके दक्षिण और उत्तर दो अयन -- मार्ग हैं। ये छ:-छ: मासवाले दो अयन प्रसिद्ध ही हैं, जिनसे कि सूर्य केवल कर्मपरायग और ज्ञानसंयुक्त कर्म-परायण पुरुषोंके पुण्यलोकोंका विधान करता हुआ दक्षिण तथा उत्तर मार्गोंसे गमन करता है।

कथम् ? तत् तत्र च ब्राह्मणा-सो क्रिस् ज्ञातार ? इसपर कहते दिषु ये ह वै तदुपासत इति, हैं—उन ब्राह्मणादिमें जो ऋषिछोग क्रियाविशेषणो द्वितीयस्तच्छव्दः, इष्टं च पूर्त चेष्टापूर्ते इत्यादि कृतमेवोपासते नाकृतं नित्यं ते चान्द्रमसं चन्द्रमिस भवं प्रजा-पतेर्मिथुनात्मकस्यांशं रियमन्न-भृतं लोकमभिजयन्ते कृतरूप-त्वाचान्द्रमसस्य । ते तत्रैव च कृतक्षयात्पुनरावर्तन्ते "इमं लोकं हीनतरं वा विशन्ति" (मु० उ० १।२।१०) इति खुक्तम्।

यसादेवं प्रजापितमन्नात्मकं फलत्वेनाभिनिर्वर्तयन्ति चन्द्रम् इष्टापूर्तकर्मणेत ऋषयः स्वर्ग-द्रष्टारः प्रजाकामाः प्रजार्थिनो गृहस्थास्तसात्स्वकृतमेव दक्षिणं दक्षिणायनोपलक्षितं चन्द्रं प्रति-पद्यन्ते। एष ह वै रियरकं यः पितृयाणः पितृयाणोपलिक्षतः

निश्चयपूर्वक उस इष्ट और पूर्त यानी इष्टापूर्त इत्यादि कृतकी ही उपासना करते हैं—अकृतकी नहीं करते वे सर्वदा चान्द्रमस— चन्द्रमामें ही होनेवाले यानी मिश्रनात्मक प्रजापतिके अंश रिय अर्थात् अन्नभूत लोकको ही जीतते हैं, क्योंकि चन्द्रलोक कृत (कर्म) रूप है। श्रुतिमें दूसरा 'तत्' शब्द कियाविशेषण है। वे वहाँ ही अपने कर्मका क्षय होनेपर फिर लौट आते हैं, जैसा कि "इस (मनुष्य) लोक अथवा इससे भी निकृष्ट (तिर्यगादि) लोकमें प्रवेश करते हैं" इस [ मुण्डक श्रुति ] में कहा है ।

क्योंकि ऐसा है इसिटिये ये सन्तानार्थी ऋषि—स्वर्गद्रष्टा गृहस्थ-लोग इष्ट और पूर्त कर्मोंद्वारा उनके फल्रूपसे अनात्मक प्रजापित यानी चन्द्रशेकका ही निर्माण करते हैं; अतः वे अपने रचे हुए दक्षिण यानी दक्षिणायनमार्गसे उपलक्षित चन्द्रशेकको ही प्राप्त होते हैं। यह जो पितृयाण अर्थात् पितृयाणसे उपलक्षित चन्द्रशेक है वह निश्चया

चन्द्रः ॥९॥<sub>CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.</sub>

अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्ययात्मान-मन्विष्यादित्यमभिजयन्ते । एतद्वै प्राणानामायतनमेतद-मृतमभयमेतत्परायणमेतस्मान्न पुनरावर्तन्त इत्येष निरोध-स्तदेष श्लोकः ॥ १० ॥

तथा तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा और विद्याद्वारा आत्माकी शोध करते हुए वे उत्तरमार्गद्वारा सूर्यछोकको प्राप्त होते हैं। यही प्राणोंका आश्रय है, यही अमृत है, यही अभय है और यही परा गित है। इससे फिर नहीं छौटते; अतः यही निरोधस्थान है। इस विषयमें यह [अगछा] मन्त्र है—॥ १०॥

अथोत्तरेणायनेन ग्रजापतेः अंशं प्राणमत्तारमादित्यमभि-जयन्तेः केन ? तपसेन्द्रियजयेन विशेषतो ब्रह्मचर्येण विद्यया च प्रजापत्यात्मविषयया आत्मानं प्राणं स्यं जगतस्तस्थुप-श्वान्विष्याहमस्मीति विदित्वा-दित्यमभिजयन्तेऽभिप्राप्नुवन्ति। एतद्वा आयतनं सर्वप्राणानां सामान्यमायतनमाश्रयमेतद्मृतम् अविनाशि । अभयमत एव भय-चर्जितं न चन्द्रविरक्षियर्ष्टीद्विभय-

तथा उत्तरायणसे व प्रजापितके अंश भोक्ता प्राणको यानी आदित्य-को प्राप्त होते हैं। किस साधनसे प्राप्त होते हैं? तप अर्थात् इन्द्रिय-जयसे; विशेषतः ब्रह्मचर्य, श्रद्धा और प्रजापिततादात्म्यविषयक विद्यासे अर्थात् अपनेको स्थावर-जङ्गम जगत्के प्राण सूर्यरूपसे अनुसंधानकर यानी यह समझकर कि यह [सूर्य] ही मैं हूँ आदित्य-लोकपर विजय पाते अर्थात् उसे प्राप्त होते हैं।

निश्चय यही आयतन—सम्पूर्ण प्राणोंका सामान्य आयतन यानी आश्रय है । यही अमृत—अविनाशी है, अतः यह अभय—भयरहित है, चन्द्रमाके समान क्षय-Shastri Collection. इति है तथा यही

वत्। एतत्परायणं परा गतिः विद्यावतां कर्मिणां च वताम्। एतसान पुनरावर्तन्ते यथेतरे केवलकर्मिण इति। यसादेषोऽविदुषां निरोधः । आदित्याद्वि निरुद्धा अविद्वांसो नैते संवत्सरमादित्यमात्मानं त्राणमभित्राप्तुवन्ति । स हि संवत्सरः कालात्माविदुषां निरोधः । तत्तत्रासिनर्थ एष श्लोको मन्त्रः ॥ १० ॥

उपासकोंकी और उपासनासहित कर्मानुष्टान करनेवालोंकी परा गति है। इस पदको प्राप्त होकर अन्य केवल कर्मपरायणोंके समान फिर नहीं छौटते, क्योंकि यह अविद्वानों-के लिये निरोध है, क्योंकि उपासना-हीन पुरुष आदित्यसे रके हुए हैं;\* ये लोग आदित्यरूप संवत्सर यानी अपने आत्मा प्राणको प्राप्त नहीं होते। वह कालरूप संवत्सर ही अविद्वानों-का निरोधस्थान है। तहाँ इस विषयमें यह श्लोक यानी मन्त्र प्रसिद्ध है १०

→**€€€€** आदित्यका सर्वाधिष्ठानत्व

पञ्चपादं पितरं द्वादशाकृतिं दिव आहुः परे अर्घे पुरीषिणम् । अथेमे अन्य उ परे विचक्षणं सप्तचके षडर आहरर्पितमिति ॥ ११॥

अन्य कालवेत्तागण इस आदित्यको पाँच पैरोवाला, सबका पिता, बारह आकृतियोंवाला, पुरीपी (जलवाला) और बुलोकके परार्द्धमें स्थित बतलाते हैं तथा ये अन्य लोग उसे सर्वज्ञ और उस सात चक्र और छः अरेवालेमें ही इस जगत्को अपिंत बतलाते हैं ॥ ११॥

तैरसौ पादैरिवर्तुभिरावर्तते । ऋतुओंसे यह चरणोंके समान

पश्चपादं पश्चतेवः पादा। पाँच ऋतुएँ इस संवत्सररूप आदित्यके मानो चरण हैं; इसिलिये इवास्य संवत्सरात्मन आदित्यस्य यह पञ्चपाद है, क्योंकि उन हेमन्त्रशिशिरावेकीकृत्येयं कल्प-ना। पितरं सर्वस्य जनयित्-त्वात्पितृत्वं तस्य । तं द्वादशा-कृतिं द्वादश मासा आकृतयोऽ-वयवा आकरणं वावयविकरणस् अस्य द्वादशमासैस्तं द्वादशाकृतिं दिवो द्युलोकात्पर ऊर्ध्वेऽर्धे स्थाने तृतीयस्यां दिवीत्यर्थः पुरीपिणं पुरीपवन्तमुद्कवन्तमाहः काल-विदः।

अथ तमेवान्य इम उपरे कालविदो विचक्षणं निप्रणं सर्वज्ञं सप्तचक्रे सप्तहयरूपेण चक्रे सततं गतिमति कालात्मनि पडरे पड्तुमत्याहुः सर्वमिदं जगत्कथयन्तिः अपितमरा इव रथनाभौ निविष्टमिति ।

यदि पञ्चपादो द्वादशाकृति-र्यदि वा सप्तचकः पडरः सर्वथापि

घुमता रहता है । यह पाँच ऋतुओंकी विल्पना हेमन्त और शिशिरको एक मानकर की है। सबका उत्पत्तिकर्ता होनेके कारण उसका पित्रव है, इसलिये उसे पिता कहा है । बारह महीने उसकी आकृतियाँ, अवयव या आकार हैं, अथवा बारह महीनोंद्वारा उसका अवयवीकरण (विभाग) किया जाता है, इसिंखें उसे द्वादशाकृति कहा है। तथा वह चलोक यानी अन्तरिक्षसे परे—ऊपरके स्थानरूप तीसरे स्वर्गठोकमें स्थित है और पुरीषी—पुरीषवान् अर्थात् जलवाला है-ऐसा काल्ज पुरुष कहते हैं।

तथा ये अन्य कालवेता पुरुष उसीको विचक्षण-निपण यानी सर्वज्ञ बतलाते हैं तथा सप्त अश्वरूप सात चक्र और पड्तुरूप छः अरोंवाळे उस निरन्तर गतिशील काळात्मामें ही रथकी नामिमें अरोंके समान इस सम्पूर्ण जगत्को अर्पित—निविष्ट बतलाते हैं।

चाहे पञ्चपाद और द्वादंश कः पडरः सर्वेथापि | आकृतियोवाला हो अथवा सात चक्र CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. और छः अरोंवाला हो सभी प्रकार Digitized by Arya Samal Foundation Chennal and Coangotin

संवरसरः कालात्मा प्रजापतिः चन्द्रमा और सूर्यक्रपसे भी काल-चन्द्रादित्यलक्षणोऽपि जगतः स्वरूप संवत्सरात्मक प्रजापित ही कारणस् ॥ ११ ॥ ----

जगत्का कारण है।। ११॥

प्रजापतिः संवत्सराख्यः खाव-यवे मासे कृत्सनः परिसमाप्यते । पूर्णतया परिसमाप्त हो जाता है-

यसिनिदं श्रितं विश्वं स एव जिसमें यह सम्पूर्ण जगत् आश्रित है वह संवत्सर नामक यजापति ही अपने अवयवरूप मासमें

मासादिमें प्रजापति आदि दृष्टि

मासो वै प्रजापतिस्तस्य कृष्णपक्ष एव रियः शुक्तः प्राणस्तस्मादेत ऋषयः शुक्क इष्टं कुर्वन्तीतर इतरस्मिन् ।१२।

मास ही प्रजापित है । उसका कृष्णपक्ष ही रिय है और शुक्रपक्ष प्राण है। इसलिये ये [प्राणोपासक] ऋषिगण शुक्रपक्षमें ही यज्ञ किया करते हैं तथा दूसरे [अन्नोपासक] दूसरे पक्षमें यज्ञ करते हैं॥ १२॥

मासो वै प्रजापतिर्यथोक्त-लक्षण एव मिथुनात्मकः। तस्य मासात्मनः प्रजापतेरेको भागः कृष्णपक्षो रियरत्नं चन्द्रमाः। अपरो भागः शुक्कपक्षः प्राण आदित्योऽत्ताग्निः। यसाच्छुक्क-पक्षात्मानं प्राणं सर्वमेव पश्यन्ति तसात्प्राणद्शिन Prof एत्प्रक्रम्बद्धाः अम्हिणाव्येकाः. इसलिये ये प्राणदर्शी

मास ही उपर्युक्त लक्षणोंवाला मिथुनात्मक प्रजापति है। उस मासस्वरूप प्रजापतिका एक भाग-कृष्णपक्ष तो रयि-अन अथवा चन्द्रमा है तथा दूसरा भाग-शुक्रपक्ष ही प्राण-आदित्य अर्थात् भोक्ता अग्नि है। क्योंकि वे शुक्रपक्षस्वरूप प्राणको सर्वात्मक देखते हैं और उन्हें कृष्णपक्ष भी प्राणसे भिन्न दिखलायी कृष्णपक्षेऽपीष्टं यागं कुर्वन्ति प्राणव्यतिरेकेण कृष्णपक्षस्तैनी दृश्यते यसात् । इतरे तु प्राणं न पश्यन्तीत्यदर्शनलक्षणं कृष्णा-त्मानमेव पश्यन्ति । इतरसिन् कृष्णपक्ष एव कुर्वन्ति शुक्के कुर्वन्तोऽपि ।। १२ ।। ऋषिछोग कृष्णपक्षमें भी [ उसे ग्रुक्रपक्षरूप समझकर ही ] अपना इष्ट—याग किया करते हैं । तथा दूसरे ऋषि प्राणका दर्शन नहीं करते; इसिछिये वे सबको अदर्श-नात्मक कृष्णपक्षरूप ही देखते हैं और ग्रुक्रपक्षमें यागानुष्टान करते हुए भी इतर यानी कृष्णपक्षमें ही करते हैं ॥ १२॥

### दिन-रातका प्रजापतित्व

अहोरात्रो वै प्रजापितस्तस्याहरेव प्राणो रात्रिरेव रियः प्राणं वा एते प्रस्कन्दन्ति ये दिवा रत्या संयुज्यन्ते ब्रह्मचर्यमेव तद्यद्वात्रौ रत्या संयुज्यन्ते ॥ १३॥

दिन-रात भी प्रजापित हैं। उनमें दिन ही प्राण है और रात्रि ही रिय है। जो छोग दिनके समय रितके छिये [स्रीसे] संयुक्त होते हैं वे प्राणकी ही हानि करते हैं और जो रात्रिके समय रितके छिये [स्रीसे] संयोग करते हैं वह तो ब्रह्मचर्य ही है।। १३॥

सोऽपि मासात्मा प्रजापितः स्वावयवेऽहोरात्रे परिसमाप्यते । अहोरात्रो वै प्रजापितः पूर्ववत् । तस्याप्यहरेव प्राणोऽत्ताप्ती रात्रिरेव रियः पूर्ववत् । प्राणमहरात्मानं वा एते प्रस्क-न्दन्ति निर्गमयन्ति भौषिपयन्ति

वह मासात्मक प्रजापित भी
अपने अवयवरूप दिन-रात्रिमें
समाप्त हो जाता है। पहलेकी तरह
अहोरात्रि भी प्रजापित है—उसका
भी दिन ही प्राण—भोक्ता यानी
अग्नि है और पूर्ववत् रात्रि ही रिय
है। वे लोग दिनरूप प्राणको
ही क्षीण क्रुग्ते—निकालते—
सुखात अथवा अपनेसे पृथक् करके

Digitized by Arya Samai Foundation Chennal and Gangotri

वा खारमनो विच्छिद्यापनयन्तिः के ? ये दिवाहीन रत्या रित-कारणभूतया सह स्त्रिया संयुज्यन्ते मिथुनं मैथुनमाचरन्ति मृढाः। यत एवं तसात्तन कर्तव्यमिति प्रतिषेधः प्रासङ्गिकः। यद्रात्रौ संयुज्यन्ते रत्या ऋतौ ब्रह्मचर्थ-मेव तदिति प्रशस्तत्वाहतौ भार्यागमनं कर्तव्यमित्यय-मपि प्रासङ्किको विधिः। प्रकृतं त्रच्यते-सोऽहोरात्रात्मकः प्रजापतिर्वीहियवाद्यनात्मना व्य-वस्थितः ॥ १३ ॥

नष्ट करते हैं। कौन ? जो कि मृढ होकर दिनके समय रति-रतिकी कारणस्वरूपा स्त्रीसे संयुक्त होते हैं, अर्थात मिथन यानी मैथन करते हैं । क्योंकि ऐसी बात है इसिंछिये ऐसा नहीं करना चाहिये-यह प्रासङ्गिक प्रतिषेध प्राप्त होता है। तथा ऋतुकालमें जो रात्रिके समय रतिसे संयुक्त होते हैं वह तो ब्रह्मचर्य ही है: अतः प्रशस्त होनेके कारण ऋत रात्रिमें स्त्री-गमन करना चाहिये-यह भी प्रासङ्गिक विधि ही है, अब प्रकृत विषय [ अगले मन्त्रसे ] कहा जाता है । वह अहोरात्रात्मक प्रजापति इस प्रकार क्रमशः परिणामको प्राप्त होकर | त्रीहि और यव आदि अन्नरूपसे स्थित हुआ है।। १३॥

\*\*\*\*\*\*

एवं क्रमेण परिणम्य तत्

इस प्रकार क्रमशः परिणामको प्राप्त होकर वह

अन्नका प्रजापातित्व

अन्न' वै प्रजापतिस्ततो ह वै तद्रेतस्तस्मादिमाः प्रजाः प्रजायन्त इति ॥१४॥

अन ही प्रजापित है; उसीसे वह वीर्य होता है और उस वीर्य-CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. हीसे यह सम्पूर्ण प्रजा उत्पन होती है ॥ १४॥

and Comment Co

अनं वै प्रजापितः । कथम् ?
ततस्तस्माद्ध वै रेतो नृवीजं
तत्प्रजाकारणं तस्माद्योपिति
सिक्तादिमा मनुष्यादिलक्षणाः
प्रजाः प्रजायन्ते ।

यत्पृष्टं कुतो ह वै प्रजाः प्रजा-यन्त इति । तदेवं चन्द्रादित्य-मिथुनादिक्रमेणाहोरात्रान्तेनान्ना-सृग्रेतोद्वारेणेमाः प्रजाः प्रजायन्त इति निर्णीतम् ॥ १४ ॥ अन ही प्रजापित है। किस प्रकार ? [सो बतलाते हैं—] उस अनसे ही प्रजाका कारणरूप रेत—पुरुपका बीर्य उत्पन्न होता है; और खीकी योनिमें सींचे गये उस बीर्यसे ही यह मनुष्यादिरूप प्रजा उत्पन्न होती है।

हे कयन्विन् ! तूने जो पृष्ठा था कि यह सम्पूर्ण प्रजा कहाँसे उत्पन्न होती है ? सो चन्द्रमा और आदित्यरूप मिथुनसे छेकर अहोरात्र-पर्यन्त कमसे अन्न, रक्त एवं वीर्यके द्वाराही यह सारी प्रजा उत्पन्न होती है—ऐसा निर्णय हुआ ॥ १४॥

प्रजापतित्रतका फल

तद्ये ह वै तत्प्रजापतिव्रतं चरन्ति ते मिथुनमुत्पा-दयन्ते । तेषामेवैष ब्रह्मलोको येषां तपो ब्रह्मचर्यं येषु सत्यं प्रतिष्ठितम् ॥ १५॥

इस प्रकार जो भी उस प्रजापितव्रतका आचरण करते हैं वे [कन्या-पुत्ररूप] मिथुनको उत्पन्न करते हैं। जिनमें कि तप और ब्रह्मचर्य है तथा जिनमें सत्य स्थित है उन्हींको यह ब्रह्मलोक प्राप्त होता है॥१५॥

तत्तत्रैवं सित ये गृहस्थाः— ऐसी स्थिति होनेके कारण जो रह वे' इति प्रसिद्धसरणार्था के व्रतका आचरण करते हैं, यांनी निपातौ-तत्प्रजापतेर्वतं प्रजा-पतिवतमृतौ भागीगमनं चरन्ति जुर्वन्ति तेषां दृष्फलिमद्म् । किम् ? ते मिथुनं पुत्रं दुहितरं चोत्पाद्यन्ते । अदृष्टं च फलमिष्टापूर्तद्त्तकारिणां तेषामेव एप यथान्द्रमसो ब्रह्मलोकः पितृयाणलक्षणो येषां तपः स्नातक-व्रतादीनि, ब्रह्मचर्यम् ऋतौ अन्यत्र मैथुनासमाचरणं ब्रह्म-चर्यम्, येषु च सत्यमनृतवर्जनं प्रतिष्ठितमव्यभिचारितया वर्तते नित्यमेव ॥ १५॥ \*\*EERE

ऋतकालमें खीगमन करते हैं-यहाँ 'ह' और 'वै' ये निपात प्रसिद्धका स्मरण दिलानेके लिये हैं - उन (ऋतुकालाभिगामियों) को यह दृष्ट फल मिलता है। क्या फल मिलता है ? वे मिथुन यानी पत्र और कन्या उत्पन्न करते हैं। [इस दृष्ट फलके सिवा] उन इष्ट पूर्त और दत्त कर्मकर्ताओंको, जिनमें कि स्नातकत्रतादि तप, ऋतुकालसे अन्य समय स्त्रीगमन न करनारूप ब्रह्मचर्य और असत्यत्यागरूप सत्य अन्यभिचरितरूपसे प्रतिष्ठित है यह अदस्य फल मिलता है जो कि चन्द्रहोकमें स्थित पितृयाणरूप ब्रह्मलोक है ॥ १५॥

यम्तु पुनरादित्योपलक्षित
उत्तरायणः प्राणात्मभावो विरजः
शुद्धो न चन्द्रब्रह्मलोकवद्रजस्वलो वृद्धिश्वयादियुक्तोऽसौतेषां
केषामित्युच्यते—

किन्तु जो चन्द्रलोकसम्बन्धी ब्रह्म-लोकके समान मलयुक्त और वृद्धिक्षय आदिसे युक्त नहीं है बल्कि सूर्यसे उपलक्षित उत्तरायणसंज्ञक विरज— विशुद्ध प्राणात्मभाव है वह उन्हें प्राप्त होता है; किन्हें प्राप्त होता है ! इसपर कहा जाता है—

उत्तरमार्गावलाम्बयोंकी गति

तेषामसौ विरजो ब्रह्मलोको न येषु जिह्ममनृतं न माया चेर्ति<sup>C</sup>ी <sup>P</sup>१<sup>०</sup>६ <sup>S</sup>ग्णि<sup>ya Vrat Shastri Collection.</sup>

जिनमें क्टिलता अनृत और माया (कपट) नहीं है उहें यह विश्रद्ध ब्रह्मलोक प्राप्त होता है ॥ १६॥

यथा गृहस्थानामनेकविरुद्ध-संव्यवहारप्रयोजनवन्त्वाञ्जिह्यं कौटिल्यं वक्रभावोऽवर्यभावि तथा न येषु जिह्मम्। यथा च गृहस्थानां क्रीडानमीदिनिमित्तम् अनृतमवर्जनीयं तथा न येषु माया तथा गृहस्था-नामिव न येप विद्यते । माया नाम बहिरन्यथा-प्रकाश्यान्यथैव करोति सा माया मिथ्याचार-रूपा। मायेत्येवमाद्यो दोषा येष्वधिकारिषु ब्रह्मचारिवानप्रस्थ-भिक्षुषु निमित्ताभावात्र विद्यन्ते तत्साधनानुरूपेणैव तेपाम असौ विरजो ब्रह्मलोक इत्येपा ज्ञानयुक्तकर्मवतां गतिः।पूर्वोक्त-ब्रह्मलोकः केवलकर्मिणां चन्द्रलक्षण इति ॥ १६ ॥

जिस प्रकार अनेकों विरुद्ध व्यवहारस्य प्रयोजनवाला गृहस्थमें जिह्न—क्रिटिलता यानी वक्रता होना निश्चित है उस प्रकार जिनमें जिह्य नहीं है, गृहस्थोंमें जिस प्रकार क्रीडादि-निमित्तसे होनेवाला अनृत अनिवार्य है वैसा जिनमें अनृत नहीं है तथा जिनमें गृहस्थोंके समान मायाका भी अभाव है । अपने-आपको बाहरसे अन्य प्रकार प्रकट करते हुए जो अन्यथा कार्य करना है मिध्याचाररूपा माया है प्रकार जिन एकान्तनिष्ठ ब्रह्मचारी वानप्रस्थ और मिक्षुओंमें, कोई निमित्त न रहनेके कारण, माया आदि दोष नहीं हैं उन्हें उनके साधनोंकी अनुरूपतासे ही यह विशुद्ध ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। इस प्रकार यह ज्ञान (उपासना) सहित कर्मानुष्टान करनेवालोंकी गति कही। पूर्वीक्त चन्द्रमारूप ब्रह्मलोक तो केवल कर्मठोंके छिये ही कहा है ॥ १६॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिवाजकाचार्यश्रीमद्गोविन्दभगवतपृज्यपादशिष्य-श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतौ प्रश्लोपनिष्यक्रास्त्रोः स्थास्ताः ज्ञासः ॥ १॥ CC-0. Prof. Salya Vian क्रास्त्रोः स्थासः

## दितिश्य पश्च

प्राणोऽत्ता प्रजापतिरित्युक्तम्।
तस्य प्रजापतित्वमतृत्वं च
असिन्शरीरेऽवधारियतव्यमिति
अयं प्रश्न आरभ्यते—

युक्तम्। प्राण भोक्ता प्रजापित है—यह यं च पहले कहा। उसका प्रजापितत्व और भोक्तृत्व इस शरीरमें ही निश्चित करना चाहिये—इसीलिये यह प्रश्न आरम्भ किया जाता है—

भार्गवका प्रश्न — प्रजाके आधारभूत कौन-कौन देवगण हैं ?

अथ हैनं भागीयो वैदिभिः पप्रच्छ । भगवन्कत्येव देवाः प्रजा विधारयन्ते कतर एतत्प्रकाशयन्ते कः पुन-रेषां वरिष्ठ इति ॥ १॥

तदनन्तर उन पिप्पलाद मुनिसे विदर्भदेशीय भागवने पृद्धा— 'भगवन् ! इस प्रजाको कितने देवता धारण करते हैं ? उनमेंसे कौन-कौन इसे प्रकाशित करते हैं ? और कौन उनमें सर्वश्रेष्ठ है ?' ॥ १॥

अथानन्तरं ह किलैनं भार्गवो वैद्भिः पप्रच्छ । हे भगवन् कत्येव देवाः प्रजां शरीरलक्षणां विधारयन्ते विशेषेण धारयन्ते । कतरे बुद्धीन्द्रियकर्मेन्द्रियवि-भक्तानामेतत्प्रकाशनं स्वमाहात्म्य-प्रच्यापनं प्रकाशयन्ते । कोऽसौ पुनरेषां वरिष्ठः प्रधानः कार्य-करणलक्षणानामिति ॥ १॥ तदनन्तर उनसे विदर्भदेशीय
भागवने पूछा—'हे भगवन्! इस
शारीररूप प्रजाको कितने देवता
विधारण करते यानी विशेषरूपसे
धारण करते हैं, तथा ज्ञानेन्द्रिय
और कर्मेन्द्रियोंमें विभक्त हुए उन
देवताओंमेंसे कौन इसे प्रकाशित
करते हैं—अपने माहात्म्यको
प्रकट करना ही प्रकाशन है—और
इन भूत एवं इन्द्रिय देवताओंमेंसे
कौन सर्वश्रेष्ठ यानी प्रधान है?'॥१॥

CC-0. Prof. Satya Vrat Shasti Collection.

## शरीरके आधारभूत—आकाशादि

तस्मै स होवाचाकाशो ह वा एष देवो वायुरग्निरापः पृथिवी वाङ्मनश्रक्षुः श्रोत्रं च । ते प्रकारयाभिवदन्ति वयमेतद्बाणमवष्टभ्य विधारयामः ॥ २ ॥

तव उससे आचार्य पिप्पलादने कहा-वह देव आकाश है। वायु, अग्नि, जल, पृथिवी, वाक् ( सम्पूर्ण कर्मेन्द्रियाँ ), मन ( अन्तः-करण ) और चक्षु (ज्ञानेन्द्रियसमृह ) [ये भी देव ही हैं]। वे सभी अपनी महिमाको प्रकट करते हुए कहते हैं—'हम ही इस शरीरको आश्रंय देकर धारण करते हैं'॥२॥

एवं पृष्टवते तस्मै स होवाच। आकाशो ह वा एप देवो वायुः अधिः आपः पृथिवीत्येतानि पश्च महाभुतानि शरीरारम्भकाणि वाङ्मनश्रक्षुःश्रोत्रमित्यादीनि कर्मेन्द्रियबुद्धीन्द्रियाणि च।कार्य-लक्षणाः करणलक्षणाश्च ते देवा आत्मनो माहात्म्यं प्रकाक्याभि-वद्नित स्पर्धमाना अहं श्रेष्ठतायै। कथं वद्नित ? वयमेतद्वाणं

इस प्रकार पूछते हुए उस भागवसे पिप्पलादने कहा— निश्चय आकाश ही वह देव है तथा [ उसके सहित ] वायु, अग्नि, जल और पृथिवी-ये शरीरको आरम्भ करनेवाले पाँच भूत एवं वाक्, मन, चक्षु और श्रोत्रादि कर्मेन्द्रिय और ज्ञानेन्द्रियाँ—ये कार्य (पञ्चभूत) और करण (इन्द्रिय) रूप देव अपनी महिमाको प्रकट करते हुए अपनी-अपनी श्रेष्टताके लिये परस्पर स्पर्द्रापूर्वक कहते हैं।

किस प्रकार कहते हैं ? [सो बतलाते हैं—] इस कार्यकरणके कार्यकरणसंघातम्बद्धभ्यत्रासाद्भ् at Shastri Collection. सर्वातस्त्रप् शरीरको, जिस

Digitized by Arya Samaj Foundation Chembai and e Garigoth इव स्तम्भाद्योऽविशिथिलीकृत्य विधारयामी विस्पष्टं धारयामः। स्यैवैकेनायं संघातो ध्रियत इत्येकैकसाभिप्रायः ॥ २ ॥

महलको स्तम्भ धारण करते हैं उसी प्रकार, आश्रय देकर उसे शिथिल न होने देकर हम स्पष्टरूपसे धारण करते हैं। उनमेंसे प्रत्येकका यही अभिप्राय रहता है कि इस संघातको अकेले मैंने ही धारण किया है ॥२॥

→**€** 

प्राणका प्राधान्य वतलानेवाली आख्यायिका

तान्वरिष्ठः प्राण उवाच । मा मोहमापचथाहमेवैत-त्पञ्चधात्मानं प्रविभज्येतद्बाणमवष्टभ्य विधारयामीति तेऽश्रद्धाना बभ्वः ॥ ३॥

[ एक बार ] उनसे सर्वश्रेष्ठ प्राणने कहा—'तुम मोहको प्राप्त मत होओ; मैं ही अपनेको पाँच प्रकारसे विभक्त कर इस शरीरको आश्रय देकर धारण करता हूँ।' किन्तु उन्होंने उसका विश्वास न किया।। ३॥

तानेवमभिमानवतो वरिष्ठो मुख्यः प्राण उवाचोक्तवान्। मा मैवं मोहमापद्यथ अविवेकितया अभिमानं मा कुरुत यसादहमेव एतद्वाणमवष्टभ्य विधारयामि पश्चधात्मानं प्रविभज्य प्राणादि-वृत्तिभेदं स्वस्य कृत्वा विधार-यामीत्युक्तवति च तसिंस्ते-ऽश्रद्दधाना अप्रत्ययवन्तो वभृवुः कथमेतदेवमिति ॥ ३॥ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

इस प्रकार अभिमानयुक्त हुए उन देवोंसे वरिष्ठ—मुख्य प्राणने कहा—'इस प्रकार मोहको प्राप्त मत होओ अर्थात् अविवेकके कारण अभिमान मत करो, क्योंकि अपने-को पाँच भागोंमें विभक्त कर-अपने प्राणादि पाँच वृत्तिभेद कर मैं ही इस शरीरको आश्रय देकर धारण करता हूँ।' उसके ऐसा कहनेपर वे उसके कथनमें अश्रद्धालु-अविश्वासी ही रहे कि ऐसा कैसे हो सकता है ! ॥ ३॥

सोऽभिमानादृध्वमुत्क्रमत इव तस्मिन्नुत्कामत्यथेतरे सर्व एवोत्क्रामन्ते तस्मि श्रम प्रतिष्ठमाने सर्व एव प्रा-तिष्ठन्ते । तद्यथा मक्षिका मधुकरराजानमुत्कामन्तं सर्वा एवोत्कामन्ते तस्मि श्रि प्रतिष्ठमाने सर्वा एव प्रातिष्ठन्त एवं वाङ्मनश्रक्षःश्रोत्रं च ते प्रीताः प्राणं स्तुन्वन्ति ॥ ४॥

तव वह अभिमानपूर्वक मानो ऊपरको उठने छगा । उसके ऊपर उठनेके साथ और सब भी उठने लगे, तथा उसके स्थित होनेपर सब स्थित हो जाते । जिस प्रकार मधुकरराजके ऊपर उठनेपर सभी मिक्खयाँ ऊपर चढ़ने लगती हैं और उसके बैठ जानेपर सभी बैठ जाती हैं उसी प्रकार वाक्, मन, चक्षु और श्रोत्रादि भी [ प्राणके साथ उठने और प्रतिष्ठित होने छगे ]। तब वे सन्तुष्ट होकर प्राणकी स्तुति करने छमे ॥ १ ॥

स च प्राणस्तेषामश्रद्धान-तामालक्ष्याभिमानादृर्ध्वमुत्क्रमत इवेद्गुत्क्रान्तवानिव सरोपान्निर-पेक्ष्स्तिसम्बद्कामति यद्वृत्तं तद्दष्टान्तेन प्रत्यक्षीकरोति । तिसन्तुत्कामित सत्यथानन्तरम् एवेतरे सर्व एव प्राणाश्रक्षराद्य उत्कामन्त उचक्रमिरे। तसिंश प्राणे प्रतिष्ठमाने तृष्णीं भवति अनुत्कामति सति सर्व एव प्राति-ष्टनते तृष्णीं च्यवस्थितमा अभृत्रम् Yrat

तव वह प्राण उनकी अश्रद्धालुताको देखकर क्रोधवश निरपेक्ष हो अभिमानपूर्वक मानो ऊपरको उठने लगा। उसके ऊपर उठनेपर जो कुछ हुआ उसे दृष्टान्तसे स्पष्ट करते हैं — उसके ऊपर उठनेके अनन्तर ही चक्षु आदि अन्य सभी प्राण (इन्द्रियाँ) उत्क्रमण करने यानी उठने लगे। तथा उस प्राणके ही स्थित होने— चुप होने यानी उत्क्रमण न करनेपर वे सभी स्थित हो जाते—चुपचाप Shastri Collection बैठ जाते थे, जैसे कि इस छोकमें

तत्तत्र यथा लोके मक्षिका मधु-कराः स्वराजानं मधुकरराजानम् उत्क्रामन्तं प्रति सर्वा एवोत्क्रा-मन्ते तसिश्च प्रतिष्टमाने सर्वा एव प्रातिष्ठन्ते प्रतितिष्ठन्ति । यथायं दृष्टान्त एवं वाङ्मन-अक्षुःश्रोत्रं चेत्याद्यस्त उत्सृज्या-श्रद्धानतां बुद्ध्वा प्राणमाहात्म्य प्रीताः प्राणं स्तुन्वन्ति स्तुवन्ति ४ मधुमक्षिकाएँ अपने सरदार मधुकरराजके उठनेके साथ ही सबकी सब उठ जाती हैं और उसके बैठनेपर सक्की सत्र बैठ जाती हैं। जैसा यह दृष्टान्त है वैसे ही वाक्, मन, चक्षु और श्रोत्रादि भी हो गये। तत्र वे वागादि अपने अविश्वासको छोड़कर और प्राणकी महिमाको जानकर सन्तुष्ट हो प्राणकी स्तुति करने लगे ॥ १॥

कथम् —

किस प्रकार [स्तुति करने लगे. सो बतलाते हैं--]

एषोऽग्निस्तपत्येष सूर्य एष पर्जन्यो मघवानेष वायुः। एष पृथिवी रियर्देवः सदसचामृतं च यत् ॥ ५॥

यह प्राण अग्नि होकर तपता है, यह सूर्य है, यह मेघ है, यहीं इन्द्र और वायु है तथा यह देव ही पृथिवी, रिय और जो कुछ सत् असत् एवं अमृत है, वह सब कुछ है ॥ ५॥

एष प्राणोऽग्निः संस्तपति ज्यलति, तथैष सर्यः सन् प्रकाशते, तथैष पर्जन्यः सन् वर्षति । किं च मघवानिन्द्रः सन् प्रजाः पालयति, जिघांसत्यसुर्देशीसार्ग रिपं वर्षायुः क्षेत्राम् स्वाहता है । यही आवह-

यह प्राण अग्नि होकर तपता-प्रज्वित होता है। तथा यह सूर्य होकर प्रकाशित होता है और मेघ होकर बरसता है। यही मघवा-इन्द्र होकर प्रजाका पालन करता तथा असुर और राक्षसोंका वध चानां स्थितिकारणं किं बहुना। ५। अमृत भी यही है। । ५।।

आवहप्रवहादिभेदः । किं चैष प्रवह आदि भेदींवाला वास है। अधिक क्या यह देव ही पृथिवी पृथिवी रियर्देवः सर्वस्य जगतः और रिय (चन्द्रमा ) रूपसे सम्पूर्ण जगत्का धारक और पोषक है। सन्मूर्तमसदमूर्तं चामृतं च यहे- सत्—स्थ्ल, असत्—स्क्ष और देवताओंकी स्थितिका कारणरूप

\*\* SONO :--

प्राणका सर्वाश्रयत्व

अरा इव रथनामौ प्राणे सर्वं प्रतिष्ठितम् । ऋचो यज्र्रषि सामानि यज्ञः क्षत्रं ब्रह्म च॥ ६॥

जैसे रथकी नाभिमें अरे टमे रहते हैं उसी तरह ऋक्, यजुः, साम, यज्ञ तथा क्षत्रिय और ब्राह्मण—ये सब प्राणमें ही स्थित हैं ॥ ६ ॥

अरा इव रथनाभौ श्रद्धादि नामान्तं सर्वे स्थितिकाले प्राण एव प्रतिष्ठितम् । तथर्ची यज्विष सामानीति त्रिविधा तत्साध्यश्च यज्ञः क्षत्रं च सर्वस्य पालियत ब्रह्म च यज्ञादिकर्म-कर्तत्वेऽधिकृतं चैवैष प्राणः सर्वम् ॥ ६ ॥

जिस प्रकार रथकी नाभिमें अरे टगे होते हैं उसी प्रकार जगत्के स्थितिकालमें [प्रश्न० ६। ४ में बतलाये जानेवाले ] श्रद्धासे लेकर नामपर्यन्त सम्पूर्ण पदार्थ प्राणमें ही स्थित हैं। तथा ऋक्, यजुः और साम — तीन प्रकारके मन्त्र, उनसे निष्पन्न होनेवाला यज्ञ, सबका करनेवाले क्षत्रिय और यज्ञा दिकमोंके अधिकारी ब्राह्मण-

ये सूत्र भी प्राण ही हैं || ६ || CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection ही हैं || ६ ||

Digitized by Arya Samai Foundation Chennakand e Cangotto

किं च—

तथा-

प्राणकी स्तुति

प्रजापतिश्वरिस गर्भे लमेव प्रतिजायसे । तुभ्यं प्राण प्रजास्लिमा विलं हरन्ति यः प्राणैः प्रतितिष्ठसि ॥ ७॥

हे प्राण ! तू ही प्रजापित है, तू ही गर्भमें सञ्चार करता है, और तू ही [माता-पिताके समान आकृतिवाटा होकर ] जन्म प्रहण करता है। यह [मनुष्यादि ] सम्पूर्ण प्रजा तुझे ही बिट समर्पण करती है, क्योंकि तू समस्त इन्द्रियोंके साथ स्थित रहता है।। ७॥

यः प्रजापतिरपि स त्वमेव गर्भे चरसि, पितुर्मातुश्र प्रतिरूपः सन्प्रतिजायसेः प्रजापतित्वादेव प्रागेव सिद्धं तव मातृपितृत्वम् । सर्वदेहदेह्याकृतिच्छबनैकः प्राणः सर्वात्मासीत्यर्थः । तुभ्यं त्वद्र्थं या इमा मनुष्याद्याः प्रजास्तु हे प्राण चक्षुरादिद्वारैर्विलं हरन्ति । यस्त्वं प्राणैश्रक्षुरादिभिः सह प्रतितिष्ठसि सर्वशरीरेव्वतस्तुभ्यं बिलं हरन्तीति युक्तम्ः भोक्ता यतस्त्वं तवैवान्यत्सर्व

जो प्रजापति है वह भी तू ही है; तू ही गर्भमें सन्नार करता है और माता-पिताके अनुरूप होकर त् ही जन्म लेता है। प्रजापित होनेके कारण तेरा माता-पितारूप होना तो पहलेसे ही सिद्ध है। तात्पर्य यह है कि सम्पूर्ण देह और देहींके मिषसे एक त् प्राण ही सर्वात्मा है। ये जो मनुष्यादि प्रजाएँ हैं, हे प्राण ! वे चक्षु आदि इन्द्रियोंके द्वारा तुझे ही बिछ समर्पण करती हैं, जो त कि चक्क आदि इन्द्रियोंके साथ समस्त शरीरों-में स्थित है; अतः वे तुझे ही बिछ समर्पण करती हैं, उनका ऐसा करना उचित ही है, क्योंकि भोक्ता तू ही है, और अन्य सब तेरा ही भोज्य है ॥ ७॥

भोज्यम् ॥ ७॥ CC-0. Prof. Satya Vrat Shasti Collection.

Ch Ch Ch Ch

किं च-

तथा--

देवानामसि विह्नतमः पितृणां प्रथमा स्वधा । ऋषीणां चरितं सत्यमथर्वाङ्गिरसामसि ॥ ८॥

त् देवताओंके लिये विहतम है, पितृगणके लिये प्रथम स्वधा है और अथर्वाङ्गिरस ऋषियों [यानी चक्षु आदि प्राणों] के लिये सत्य आचरण है ॥ ८॥

देवानामिन्द्रादीनामसि भवसि त्वं विद्वतमो हिवेषां प्रापियत्-तमः । पितृणां नान्दीमुखे श्राद्धे या पितृभ्यो दीयते खधानं सा देवप्रधानमपेक्ष्य प्रथमा भवति । तस्या अपि पितृभ्यः प्रापयिता त्वमेवेत्यर्थः । किं चर्पीणां चक्षु-रादीनां प्राणानामङ्गिरसामङ्गिरस-भूतानामथर्वणां तेपामेव ''प्राणो चाथर्वा" इति श्रुतेः, चरितं चेष्टितं सत्यमवितथं देहधारणाद्यपकार-लक्षणं त्वमेवासि ॥ ८॥

त् इन्द्रादि देवताओंके लिये वित्तम-हिवयोंको पहुँचानेवाछों-में श्रेष्ठ है, पितृगणकी प्रथम खवा है—नान्दीमुख श्राद्धमें पितरोंको जो अन्नमयी खभा दी जाती है वह देवप्रधान कर्मकी अपेक्षासे प्रथम है, उस प्रथम खयाको भी पितरों-को प्राप्त करानेवाला त् ही है-ऐसा इसका भावार्थ है। तथा ऋषियों यानी चक्षु आदि प्राणोंका, जो कि "प्राणो वाथर्वा" इस श्रुतिके अनुसार अंगिरस्— अंगके रसखरूप\* अथर्वा हैं, उनका सत्य-अवितथ अर्थात् देह-धारणादिमें उपकारी चरित— आचरण भी त् ही है ॥ ८॥

<sup>\*\* 50003\*\*</sup> 

<sup>\*</sup> प्राणोंके अभावमें शरीरको सुखते देखाः आतः अन्हें अङ्गका रस कहते हैं। CC-0. Prof. Satya Vrat Shashir Media: अतः अन्हें अङ्गका

इन्द्रस्वं प्राण तेजसा रुद्रोऽसि परिरक्षिता। लमन्तरिक्षे चरसि सूर्यस्वं ज्योतिषां पतिः॥ ६॥

Digitized by Arya Samai Ecundation Chember and ecandon

हे प्राण ! त इन्द्र है, अपने [संहारक] तेजके कारण रुद्र है, और [सोम्यरूपसे] सब ओरसे रक्षा करनेवाला है। त् ज्योतिर्गणका अधिपति सूर्य है और अन्तरिक्षमें सन्चार करता है ॥ ९॥

इन्द्रः परमेश्वरस्त्वं हे प्राण तेजसा वीर्येण रुद्रोऽसि संहर-ज्जगत्। स्थितौ च परि समन्ता-द्रक्षिता पालियता परिरक्षिता त्वमेव जगतः सौम्येन रूपेण । त्वमन्तरिक्षेऽजस्रं चरिस उदया-स्तमयाभ्यां सूर्यस्त्वमेव च सर्वेषां ज्योतिषां पतिः ॥ ९ ॥

हे प्राण ! तू इन्द्र—परमेश्वर है; त् अपने तेज—वीर्यसे जगत्का संहार करनेवाला रुद्र है तथा स्थितिके समय अपने सौम्यरूपसे त् ही सब ओरसे संसारकी रक्षा-पालन करनेवाला है। त् ही उदय और अस्तके क्रमसे निरन्तर आकाशमें गमन करता है और त् ही समस्त ज्योतिर्गणोंका अधिपति सर्य है ॥ ९॥

यदा लमभिवर्षस्यथेमाः प्राण ते प्रजाः। आनन्द्रूपास्तिष्ठन्ति कामायात्रं भविष्यतीति ॥१०॥

हे प्राण ! जिस समय तू मेघरूप होकर बरसता है उस समय तेरी यह सम्पूर्ण प्रजा यह समझकर कि 'अत्र यथेच्छ अन होगा' आनन्दरूपसे स्थित होती है ॥ १०॥

त्वमथ तदानं प्राप्येमाः प्रजाः प्राणते प्राणचेष्टि कुवैन्ति स्थिर्ध्य गाम अपना क्रिया विकास है — यह इसका

यदा पर्जन्यो भृत्वाभिवर्षसि । जिस समय त् मेघ होकर बरसता है उस समय यह सम्पूर्ण प्रजा अन पाकर प्राणन यानी अथवा प्राण ते तवेमाः प्रजाः स्वात्मभूतास्त्वद् न्नसंवर्धितास्त्व-द्भिवर्षणद्र्यनमात्रेण चानन्द-सरवं प्राप्ता इव सत्यः कामायेच्छातोऽसं तिप्रनित भविष्यतीत्येवमभिप्रायः ॥१०॥

भावार्थ है। अथवा यों समझो कि 1 हे प्राण ! 'ते'—तेरी खात्मभूत यह सम्पर्ण प्रजा तेरे [ दिये हए ] अन्नसे वृद्धिको प्राप्त होकर तेरी वष्टिके दर्शनमात्रसे आनन्दरूपा अर्थात सखको प्राप्त हुईके समान स्थित होती है । उसके आनन्दरूप होनेमें यह अभिप्राय है कि जिस वष्टिसे उसे ऐसी आशा हो जाती है कि ] 'अब ययेच्छ अन उत्पन्न होगा' ॥ १०॥

---

किं च-

35

इसके सिवा-

ब्रात्यस्त्वं प्राणैकर्षिरत्ता विश्वस्य सत्पतिः। वयमाद्यस्य दातारः पिता त्वं मातरिश्व नः ॥११॥

हे प्राण ! त् त्रात्य ( संस्कारहीन ), एकपि नामक अग्नि, भोक्ता और विश्वका सत्पति है, हम तेरा भदय देनेवाले हैं। हे वायो ! त् हमारा पिता है ॥ ११ ॥

प्रथमजत्वाद्न्यस्य संस्कर्तः अभावादसंस्कृतो वात्यस्त्वं स्व-भावत एव शुद्ध इत्यभिप्रायः। हे प्राणैकर्षिस्त्वमाथर्वणानां प्रसिद्ध एकर्षिनामाग्निः सन्नत्ता सर्वहवि-पाम् । त्वमेव विश्वस्य सर्वस्य सम्पूर्ण कियान

हे प्राण ! सबसे पहले उत्पन होनेवाला होनेसे किसी संस्कारकर्ताका अभाव होनेके कारण त् त्रात्य ( संस्कारहीन ) है, तालपर्य यह है कि त स्वभावसे ही शुद्ध है। त् आथर्वणोंका एकर्षि यानी सतो विद्यमानस पतिः सत्पतिः। साधुर्वा पतिः सत्पतिः।

वर्ग पुनराद्यस्य तवादनीयस्य हविषो दातारः । त्वं पिता मातरिश्व हे मातरिश्वनोऽसा-कष् । अथ वा मातिरिश्वनो वायोस्त्वम् । अतश्च सर्वस्यैव जगतः पितृत्वं सिद्धम्।। ११ ॥

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotri त् ही समस्त विद्यमान जगत्का पति है इसलिये, अथवा [ सबका ] साधु पति होनेके कारण तू सत्पति है।

> हम तो तेरे आद्य-भक्ष्य हविके देनेवाले हैं । हे मातिस्थन्! त हमारा पिता है। अथवा [यों समझो कि ] त् 'मातरिश्वनः'---वायुका पिता है। अतः तुझमें सम्पर्ण जगत्का पितृत्व सिद्ध होता है ॥ ११ ॥

किं बहुना-

अधिक क्या-

या ते तन्वीचि प्रतिष्ठिता या श्रोत्रेया च चक्षुषि । या च मनसि सन्तता शिवां तां कुरु मोत्क्रमीः ॥ १२॥

---

तेरा जो स्वरूप वाणीमें स्थित है तथा जो श्रोत्र, नेत्र और मनमें व्याप्त है उसे तू शान्त कर । तू उत्क्रमण न कर ॥ १२ ॥

या ते त्वदीया तन्त्रीचि प्रतिष्ठिता वक्तृत्वेन वदनचेष्टां कुर्वती, या श्रोत्रे या च चक्षुपि या च मनसि संकल्पादिव्यापारेण सन्तता समनुगता तनूस्तां शिवां शान्तां कुरु मोत्क्रमीरुत्क्रमणेन अशिवां मा कार्वीरित्यर्थः ॥१२॥

तेरा जो खरूप वक्तारूपसे बोटनेकी चेष्टा करता हुआ वाणीमें स्थित है तथा जो श्रोत्र, नेत्र और सङ्खल्पादि व्यापारसे मनमें व्याप्त है उसे शिव-शान्त कर। उत्क्रमण न कर, अर्थात् उत्क्रमण करके उसे अशिव-अमङ्गलमय न कर ॥ १२॥

कि बहुना CC-0. Prof. Satya Vrat Shastr किलेटा

## प्राणस्येदं वशे सर्वं त्रिदिवे यत्प्रतिष्ठितम् । मातेव पुत्रान् रक्षस्य श्रीश्च प्रज्ञां च विघेहि न इति ॥१३॥ यह सब तथा स्वर्गछोकमें जो कुछ स्थित है वह प्राणके ही अधीन है। जिस प्रकार माता पुत्रकी रक्षा करती है उसी प्रकार तू हमारी

रक्षा कर तथा हमें श्री और बुद्धि प्रदान कर ॥ १३॥

अस्मिँ होके प्राणस्यैव वर्श सर्वमिदं यत्किश्चिद्धपभोगजातं त्रिदिवे तृतीयस्यां दिवि यत्प्रतिष्ठितं देवाद्यपभोगलक्षणं तस्यापि प्राण एवेशिता रक्षिता। अतो मातेव पुत्रानस्मान् रक्षस्व पालयस्य । त्विनिमित्ता त्राह्मचः क्षात्रियाश्च श्रियस्तास्त्वं श्रीश्र श्रियश्र प्रज्ञां च त्वतिस्थिति-निमित्तां विधेहि नो विधत्स्व इत्यर्थः ।

इत्येवं सर्वात्मतया वागादिभिः

प्राणैः स्तुत्या गमितमहिमा

इस लोकमें यह जो कुछ उपभोगकी सामग्री है वह सब प्राणके ही अधीन है तथा त्रिदिव अर्थात् तीसरे चुलोक (स्वर्ग) में भी देवता आदिका उपभोगरूप जो कुछ वैभव है उसका भी ईश्वर— रक्षक प्राण ही है। अतः माता जिस प्रकार पुत्रोंकी रक्षा करती है उसी प्रकार त् हमारा कर । ब्राह्मण और क्षत्रियोंकी श्री-विभृतियाँ भी तेरे ही निमित्त-से हैं। वह श्री तथा अपनी स्थिति-के निमित्तसे ही होनेवाली प्रज्ञा व हमें प्रदान कर-ऐसा इसका भावार्थ है।

इस प्रकार वागादि प्राणींके स्तुति करनेसे जिसकी महिमा सर्वात्मरूपसे बतलायी गयी है वह प्राण ही प्रजापति और भोका प्राणः प्रजापतिरत्तेत्यवधृतम् ।१३। है—यह निश्चय हुआ ॥ १३॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिवाजकाचार्यश्रीमद्गोविन्दभगवतपृज्यपादिशिष्य-श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतौप्रश्लोपितिष्ठास्त्रसमे क्रिक्षिणशप्रश्नः ॥ २॥

## हतीय पश्च

कौसल्यका प्रश्न-प्राणके उत्पत्ति, स्थिति और लय ऋगिद किस प्रकार होते हैं ?

अथ हैनं कौसल्यश्राश्वलायनः पप्रच्छ । भगवन्कुत एष प्राणो जायते कथमायात्यस्मिञ्शरीर आत्मानं वा प्रविभज्य कथं प्रातिष्ठते केनोत्क्रमते कथं बाह्यमभिधत्ते कथमध्यात्ममिति ॥ १॥

तद्नन्तर, उन (पिप्पलाद मुनि) से अश्वलके पुत्र कौसल्यने पूछा-'भगवन् ! यह प्राण कहाँसे उत्पन्न होता है ? किस प्रकार इस शरीरमें आता है ? तथा अपना विभाग करके किस प्रकार स्थित होता है ? फिर किस कारण शरीरसे उन्क्रमण करता है और किस तरह बाद्य एवं आभ्यन्तर शरीरको धारण करता है ?' ॥ १ ॥

अथ हैनं कौसल्यश्राश्वलायनः पप्रच्छ । प्राणो ह्येवं प्राणै-र्निर्धारिततत्त्वेरुपलब्धमहिमापि संहतत्वात्स्यादस्य कार्यत्वमतः पृच्छामि भगवन्कुतः कसात्कार-णादेष यथावधृतः प्राणो जायते। जातश्र कथं केन वृत्तिविशिषण प्रीण किसिसांक किस कारणविशेषसे

ः तदनन्तर, उन (पिप्पलाद मुनि ) से अश्वलके पुत्र कौसल्यने पूछा-'पूर्वीक्त प्रकारसे चक्ष आदि प्राणों (इन्द्रियों) के द्वारा जिसका तत्त्व निश्चय हो गया है तथा जिसकी महिमाका भी अनुभव हो गया है वह प्राण संहत (सावयव) होनेके कारण कार्यरूप होना चाहिये। इसिटिये हे भगवन् ! मैं पूछता हूँ कि जिस प्रकारका पहले निश्चय किया गया है वैसा यह

आयात्यसिञ्जारीरे। किंनिमित्तक-मस्य शरीरग्रहणमित्यर्थः । प्र-विष्टश्च गरीर आत्मानं वा प्रवि-भज्य प्रविभागं कत्वा कथं केन प्रकारेण प्रातिष्रते प्रतितिष्ठति । केन वा वृत्तिविशेषेणासाच्छरी-राद्दत्रमत उत्क्रामति । कथं वाह्यमधिभृतमधिदैवतं चामि-धत्ते धारयति कथमध्यात्मम् इति, धारयतीति शेषः ॥ १ ॥

उत्पन्न होता है ? तथा उत्पन्न होनेपर किस वृत्तिविशेषसे इस शरीरमें आता है ? अर्थात इसका शरीरप्रहण किस कारणसे होता है ? और शरीरमें प्रविष्ट होकर अपनेको विभक्त कर-अपने अनेकों विभाग कर किस प्रकार उसमें स्थित होता है ? फिर किस वृत्तिविशेषसे इस शरीरसे उत्क्रमण करता है ? और किस प्रकार बाह्य यानी अधिभूत और अधिदैव विषयोंको धारण करता है ? तथा किस प्रकार अध्यातम (देहेन्द्रियादि) को [धारण करता है ?] 'धारण करता है' यह वाक्य शेष है ॥१॥

---

एवं पृष्टः---

[कौसल्यद्वारा ] इस प्रकार पूछे जानेपर---

पिप्पलाद मुनिका उत्तर

तस्मे स होवाचातिप्रश्नान्पृच्छिस ब्रह्मिष्ठोऽसीति तस्मात्तेऽहं ब्रवीमि ॥ २ ॥

उससे पिप्पछाद आचार्यने कहा—'त बड़े किति आहन पृछता है। CC-0. Prof. Satya Vrat Shashi किति आहन पृछता है। परन्तु त् [बड़ा] ब्रह्मवेत्ता है; अतः मैं तेरे प्रश्नोंका उत्तर देता हूँ'॥२॥ Digitized by Arya Samai Foundation Chennai and eGangotri तस्मै स होवाचाचार्यः, प्राण ताबद्दुविंज्ञेयत्वाद्विषम-प्रश्नाहस्तस्यापि जन्मादि त्वं **पृच्छस्यतोऽतिप्रश्नान्युच्छसि** त्रिष्ठोऽसीत्यतिशयेन त्वं ब्रब-विदतस्तुष्टोऽहं तसात्ते तुभ्यं त्रवीमि यत्पृष्टं भृणु ॥ २ ॥

उससे उस आचार्यने कहा-'प्रथम तो प्राण ही दुर्विज्ञेय होनेके कारण विषम प्रश्नका विषय है: तिसपर भी तू तो उसके भी जन्मादि पृष्ठता है। अतः त् बड़े ही कड़े प्रश्न पूछ रहा है। परन्तु त् ब्रह्मिष्ठ-अत्यन्त ब्रह्मवेत्ता है, अतः में तुझसे प्रसन्न हूँ; सो त्ने जो कुछ पूछा है वह तुझसे कहता हूँ, सुन ॥ २॥

-- (CO)

प्राणकी उत्पात्त

आत्मन एष प्राणो जायते। यथैषा पुरुषे छायैतस्मि-न्नेतदाततं मनोकृतेनायात्यस्मिञ्शरीरे ॥ ३ ॥

यह प्राण आत्मासे उत्पन्न होता है। जिस प्रकार मनुष्य-शरीरसे यह छाया उत्पन्न होती है उसी प्रकार इस आत्मामें प्राण न्याप्त है तथा यह मनोकृत सङ्गल्पादिसे इस शरीरमें आ जाता है ॥ ३ ॥

आत्मनः परसात्पुरुषादश्व-रात्सत्यादेष उक्तः प्राणो जायते। कथमित्यत्र दृष्टान्तः । यथा लोक एवा पुरुषे शिरःपाण्यादि-लक्षणे निमित्ते छाया नैमित्तिकी जायते तद्वदेतसिन्ब्रह्मण्येतत् प्राणाख्यं छायास्थानीयमनृतरूपं तत्त्वं सत्ये पुरुष आततं समापतिम् अधिहाः श्लामाणानीय मिथ्या तत्त्व

यह उपर्युक्त प्राण आत्मा-परम पुरुष-अक्षर यानी सत्यसे उत्पन्न होता है । किस प्रकार उत्पन होता है ? इसमें यह दष्टान्त देते हैं-जिस प्रकार छोकमें शिर तथा हाथ-पाँववाले पुरुषरूप निमित्तके रहते हुए ही उससे होने-वाली द्याया उत्पन्न होती है उसी प्रकार इस ब्रह्म यानी सत्य पुरुषमें इत्येतत् । छायेव देहे मनो-कतेन मनःसंकल्पेच्छादि निष्पन-कर्मनिमित्तेनेत्येतत् वस्यति हि "पुण्येन पुण्यम्" (प्र० उ० ३।७) इत्यादिः तदेव ''सक्तः सह कर्मणा" ( बृ० उ० ४।४।६) इति च श्रुत्यन्तरात्—आयाति आगच्छत्यसिञ्शरीरे ॥ ३॥

व्याप्त-समर्पित है। देहमें छायाके समान यह मनके कार्यसे यानी मनके सङ्कल्प और इच्छादिसे होने-वाले कर्मसे इस शरीरमें आता है। जैसा कि आगे ''पुण्यसे पुण्यद्योकको ले जाता है" आदि श्रुतिसे कहेंगे। ''कर्मफलमें आसक्त हुआ पुरुष अपने कर्मके सहित [उसीको प्राप्त होता है ]" इस अन्य श्रतिसे भी यही बात कही गयी है ॥ ३॥

---

### प्राणका इन्द्रियाधिष्ठातृत्व

सम्राडेवाधिकृतान्विनियुङ्कः । एतान्य्रामाने-तान्त्रामानधितिष्ठस्वेत्येवमेवैष् प्राण इतरान्प्राणानपृथकपृथ-गेव संनिधत्ते॥ ४॥

जिस प्रकार सम्राट् ही 'तुम इन-इन प्रामोंमें रहों' इस प्रकार अधिकारियोंको नियुक्त करता है उसी प्रकार यह मुख्य प्राण ही अन्य प्राणों (इन्द्रियों ) को अलग-अलग नियुक्त करता है। ॥ ४॥

यथा येन प्रकारेण लोके राजा सम्राडेव ग्रामादिष्वधि-कृतान्वितियुङ्क्ते । कथम् ? एतान्ग्रामानेतान्ग्रामानधितिष्टस्व

जिस प्रकार लोकमें राजा ही प्रामादिमें अधिकारियोंको नियुक्त करता है; किस प्रकार [नियुक्त करता है ? कि] तुम इन-इन प्रामोंमें अधिष्टान (निवास) करो I इति । एवमेव यथा ह्यान्तः इस्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्सिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्सिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्सिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्सिन्सिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्सिन्सिन्सिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन्स्मिन एप मुख्यः प्राण इतरान्प्राणान् ही,यह मुख्य प्राण भी अपने मेद्खरूप

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotri

चक्षुरादीनात्मभेदांश्च पृथक् चक्षु आदि अन्य प्राणोंको अलग-पृथगेव यथास्थानं संनिधत्ते विनियुङ्क्ते ॥ ४ ॥

अलग उनके स्थानोंके अनुसार स्थापित करता यानी नियुक्त करता है॥४॥

---

तत्र विभागः-

उनका विभाग इस प्रकार है-

पच्च प्राणोंकी स्थिति

पायूपस्थेऽपानं चक्षुःश्रोत्रे मुखनासिकाभ्यां प्राणः स्वयं प्रातिष्ठते मध्ये तु समानः । एष ह्येतद्धृतमन्नं समं नयति तस्मादेताः सप्तार्चिषो भवन्ति ॥ ५ ॥

वह [प्राण] पायु और उपस्थमें अपानको [नियुक्त करता है] और मुख तथा नासिकासे निकलता हुआ नेत्र एवं श्रोत्रमें खयं स्थित होता है तथा मध्यमें समान रहता है। यह [समानवायु] ही खाये हुए अनको समभावसे [ शरीरमें सर्वत्र ] छे जाता है । उस [ प्राणाग्नि ] से ही [दो नेत्र, दो कर्ण, दो नासारन्ध्र और एक रसना ] ये सात ज्वालाएँ उत्पन्न होती हैं ॥ ५ ॥

पायूपस्थे पायुश्चोपस्थश्च पायू-पस्थं तस्मिन्, अपानमात्मभेदं मूत्रपुरीषाद्यपनयनं कुर्वस्तिष्ठति संनिधत्ते । तथा चक्षुःश्रोत्रे चक्षुश्र श्रोत्रं च चक्षुःश्रोत्रं तसिश्रक्षुःश्रोत्रे, मुखनासिकाभ्यां च मुखं च नासिका च ताभ्यां मुखनासिकाभ्यां च निर्गच्छन्प्राणः ट्रियुयं सम्राट्- स्थानीय प्राण चक्षुःश्रोत्रे—चक्षु स्थानीयः प्रातिष्ठते प्रतितिष्ठात । अवश्यानीयः प्रातिष्ठते प्रतितिष्ठात । अवश्यानीयः प्रातिष्ठते प्रतितिष्ठात ।

यह प्राण अपने भेद अपानको पायूपस्थमें-पायु (गुदा) और उपस्य (म्त्रेन्द्रिय) में मृत्र और पुरीष (मल) आदिको निकालते हुए स्थित करता यानी नियुक्त करता है । तथा मुख और नासिका इन दोनोंसे निकलता हुआ सम्राट्- मध्ये तु प्राणापानयोः स्थानयो-र्नाभ्यां समानोऽश्चितं पीतं च समं नयतीति समानः।

एप हि यसायदेतद्धुतं अक्तं पीतं चात्माग्रौ प्रक्षिप्तमनं समं नयति तसाद्शितपीतेन्धनाद् अग्नेरौद्यीद्भृद्यदेशं प्राप्तादेताः सप्तसंख्याका अचिषो दीप्तयो निर्मच्छन्त्यो भवन्ति शीर्षण्यः। प्राणद्वारा दर्शनश्रवणादिलक्षण-रूपादिविषयप्रकाशा इत्यभि-प्रायः॥ ५॥ प्राण और अपानके स्थानोंके मध्य नाभिदेशमें समान रहता है, जो खाये और पिये हुए पदार्थको सम करनेके कारण समान कहटाता है।

क्योंकि यह समानवायु ही खायी-पीयी वस्तुको अर्थात् देहान्तर्वर्ती जठरानलमें डाले हुए अन्नको समभावसे [समस्त शरीरमें] पहुँचाता है इसल्ये खान-पानरूप ईंघनसे हृदयदेशमें प्राप्त हुए इस जठराग्निसे ये शिरोदेशवर्तिनी सात अर्चियाँ-दीप्तियाँ निकली हैं। तात्पर्य यह है कि रूपादि विषयोंके दर्शन-श्रवण आदिरूप प्रकाश प्राणसे ही निष्पन्न हुए हैं॥ ५॥

---

### लिइदेहकी स्थित

हृदि ह्येष आत्मा । अत्रैतदेकशतं नाडीनां तासां शतं शतमेकैकस्यां द्वासप्ततिर्द्वासप्ततिः प्रतिशाखानाडी-सहस्राणि भवन्त्यासु व्यानश्चरति ॥ ६ ॥

यह आत्मा हृदयमें है। इस हृदयदेशमें एक सौ एक नाडियाँ हैं। उनमेंसे एक-एककी सौ शाखाएँ हैं और अनुसेंसेटआंखेककी बहत्तर-बहत्तर हजार प्रतिशाखा नाडियाँ हैं। इन सबमें व्यान सञ्चार करता है॥६॥

हिंद होप पुण्डरीकाकारमांसपिण्डपरिच्छिने हृद्याकाश एप
आत्मात्मना संयुक्तो ठिङ्गात्मा ।
अत्रासिन्हृद्य एतदेकशतम्
एकोत्तरशतं संख्यया प्रधाननाडीनां भवतीति । तासां शतं
शतमेककस्याः प्रधाननाड्या
भेदाः । पुनरपि द्वासप्तितिर्धासप्तिर्विद्वे द्वे सहस्रे अधिके
सप्तिर्विद्वे द्वे सहस्रे अधिके
सप्तिर्विद्वे सहस्रोण सहस्राणां
द्वासप्तितः प्रतिशाखानाडीसहस्राणि । प्रतिश्विनाडीशतं
संख्यया प्रधाननाडीनां सहस्वाणि भवन्ति ।

आसु नाडीषु व्यानो वायुः
चरित व्यानो व्यापनात्।
आदित्यादिव रक्ष्मयो हृदयात्
सर्वतोगामिनीभिर्नाडीभिः मर्वदेहं संव्याप्य व्यानो वर्तते।
सिन्धस्कन्धमर्भदेशेषु विशेषेण
प्राणापानवृत्त्योश्च मध्य उद्भूतचृत्तिवीर्यवत्कर्मकर्ता भवति॥६॥

यह आत्मा—आत्मासहित लिङ्ग-देह अर्थात् जीवात्मा हृदयने यानी कमलके-से आकारवाले मांसपिण्डसे परिच्छित्र हृदयाकाशमें रहता है। इस हृदयदेशमें ये एक शत यानी एक ऊपर सौ (एक सौ एक) प्रधान नाडियाँ हैं। उनमेंसे प्रत्येक प्रधान नाडीके सौ-सौ भेद हैं और प्रधान नाडीके उन सौ-सौ भेदोंमेंसे प्रत्येकमें बहत्तर-बहत्तर सहस्र अर्थात् दो ऊपर सत्तर सहस्र प्रतिशाखा नाडियाँ हैं।

इन सब नाडियोंमें न्यानवायु सश्चार करता है। न्यापक होनेके कारण उसे 'न्यान' कहते हैं। जिस प्रकार सूर्यसे किरणें निकल्ता हैं उसी प्रकार हृदयसे निकल्कर सब ओर फैली हुई नाडियोंद्वारा न्यान सम्पूर्ण देहको न्याप्त करके स्थित है। सन्धिशान, स्कन्धदेश और मर्मस्थलोंमें तथा विशेषतया प्राण और अपानवायुकी वृत्तियोंके मध्यमें इस (न्यानवायु)की अभिन्यिक्त होती है और यही पराक्रमयुक्त कर्मोंका करनेवाला है।। ६।।

3

f.

8

#### प्राणोत्क्रमणकाप्रकार

## अथैकयोध्व उदानः पुण्येन पुण्यं लोकं नयति पावेन पापमुभाभ्यामेव मनुष्यलोकम् ॥ ७ ॥

तथा [इन सब नाडियोंमेंसे सुषुम्ना नामकी ] एक नाडीद्वारा उपरकी ओर गमन करनेवाला उदानवायु [ जीवको ] पुण्य-कर्मके द्वारा पुण्यलोकको और पापकर्मके द्वारा पापमय लोकको ले जाता है तथा पुण्य-पाप दोनों प्रकारके (मिश्रित ) कर्मोद्वारा उसे मनुष्यछोकको प्राप्त कराता है ॥ ७ ॥

अथ या तु तत्रैकशतानां नाडीनां मध्य ऊर्ध्वगा सुपुम्ना-ख्या नाडी तयैकयोध्वीः सन्न-दानो वायुरापादतलमस्तकवृत्तिः सश्चरनपुण्येन कर्मणा शास्त्र-विहितेन पुण्यं लोकं देवादि-स्थानलक्षणं नयति प्रापयति पापेन तद्विपरीतेन पापं नरकं तिर्यग्योन्यादिलक्षणम् । उभाभ्यां समप्रधानाभ्यां पु॰यपापाभ्यामेव

तथा उन एक सौ एक नाडियोंमेंसे जो सुषुम्नानामी एक ऊर्ध्वगामिनी नाडी है उस एकके द्वारा ही जपरकी ओर जानेवाला तथा चरणसे मस्तकपर्यन्त सञ्चार करनेवाला उदानवायु [जीवात्मा-को] पुण्य कर्म यानी शास्त्रोक्त कर्मसे देवादि-स्थानरूप पुण्यलोक-को प्राप्त करा देता है तथा उससे विपरीत पापकर्मद्वारा पापलोक यानी तिर्यग्योनि आदि नर्कको छे जाता है और समानरूपसे प्रधान हुए पुण्य-पापरूप दोनों प्रकारके कर्मोद्वारा वह उसे मनुष्यहोकको प्राप्त कराता है। यहाँ 'नयति' इस कियाकी मनुष्यलोकं नयतीत्यनुकर्मसे बेप्रथा समित्र पं अनुद्वित होती है ॥ ७॥

#### बाह्य प्राणादिका निरूपण

आदित्यो ह वै बाह्यः प्राण उद्यत्येष होनं चाक्षुषं प्राणमनुगृह्णानः । पृथिव्यां या देवता सेषा पुरुषस्यापान-मवष्टभ्यान्तरा यदाकाशः स समानो वायुर्व्यानः ॥ ८ ॥

निश्चय आदित्य ही बाह्य प्राण है । यह इस चाक्ष्म (नेत्रेन्द्रिय-स्थित ) प्राणपर अनुग्रह करता हुआ उदित होता है। पृथिवीमें जो देवता है वह पुरुषके अपानवायुको आकर्षण किये हुए है। इन दोनोंके मध्यमें जो आकाश है वह समान है और वायु ही व्यान है ॥ ८ ॥

आदित्यो ह वै प्रसिद्धो द्यधिदैवतं वाद्यः प्राणः स एप उद्यत्युद्गच्छति । एप ह्येनम् आध्यात्मिकं चक्षपि भवं चाक्षप प्राणं प्रकाशेनानुगृह्णानो रूपोप-लब्धौ चक्षुष आलोकं कुर्वनित्यर्थः। तथा पृथिव्यामभिमानिनी या देवता प्रसिद्धा सैपा पुरुषस्य अपानमपानवृत्तिमवष्टभ्याकुष्य वशीकृत्याध एवापकर्षणेनानुग्रहं कुर्वती वर्तत इत्यर्थः । अन्यथा हि श्रीरं गुरुत्वात्पतेत्सावकाशे कारण गिर जाता अथवा अवकाश

वोद्गचछेत्।

यह प्रसिद्ध आदित्य ही अधिदैवत बाग्र प्राण है, वही यह उदित होता है-जपरकी ओर जाता है और यही इस आध्यात्मिक चाक्षप (नेत्रस्थित) प्राणको-चक्षमें जो हो उसे चाक्षण कहते हैं-प्रकाशसे अनुगृहीत करता हुआ अर्थात् रूपकी उपलब्धिमें नेत्रको प्रकाश देता हुआ जिदित होता है]। तथा पृथिवीमें जो उसका प्रसिद्ध अभिमानी देवता है वह पुरुषके अपान अर्थात् अपानवृत्तिका अवष्टम्म-आकर्षण करके यानी उसे अपने अधीन कर [स्थित रहता है]। ताल्पर्य यह है कि नीचेकी ओर आकर्षणद्वारा उसपर अनुप्रह करता हुआ स्थित रहता है। नहीं तो, शरीर अपने भारीपनके मिलनेके कारण उड़ जाता।

यदेतदन्तरा मध्ये द्यावा-पृथिव्योर्य आकाशसत्स्थो वायुः आकाश उच्यते; मश्रस्यवत् । स समानः समानमनुगृहानो वर्तत इत्यर्थः । समानस्यान्तरा-काशस्यत्वसामान्यात् । सामा-न्येन च यो बाह्यो वायुः स च्याप्तिसामान्याद्च्यानो च्यानम् अनुगृह्णानो वर्तत इत्यभिष्रायः ।८।

इन चलोक और पृथिवीहे अन्तरा--मध्यमें जो आकाश है उसमें रहनेवाला वायु भी िलक्षणा वृत्तिसे 'मञ्ज' कहे जानेवाले ] मञ्जस व्यक्तियोंके समान आकाश कहला है। वही 'समान' है, अर्थात समानवायुको अनुग्रहीत करता हुआ स्थित है. क्योंकि मध्य-आकाशमें स्थित होना—यह समानवायुक लिये भी बाह्य वायुकी तरह साधारण है \* । तथा साधारणतय जो बाग्र वायु है वह व्यापकत्वां शिरीरके भीतर व्याप्त हुए व्यान वायसे ] समानता होनेके कारण व्यान है अर्थात् व्यानपर अनुग्रह करता हुआ वर्तमान है ॥ ८॥

---

तेजो ह वा उदानस्तस्मादुपशान्ततेजाः मिन्द्रियमनिस सम्पद्यमानैः॥ ६॥

लोकप्रसिद्ध [ आदित्यरूप ] तेज ही उदान है। अतः जिसका तेज ( शारीरिक ऊष्मा ) शान्त हो जाता है वह मनमें छीन हुई इन्द्रियों के सहित पुनर्जन्मको [अथवा पुनर्जन्मके हेतुभूत मृत्युको ] प्राप्त ही नाता है ॥ ९ ॥

समानवायु शरीरान्तर्वर्ती आकाशके मध्यमें रहता है और बाह्य वाह्य चुलोक एवं पृथिवीके मध्यवर्ती आकृष्टाके पानिकाली जान है; इस प्रकार मध्य आकृष्टा से स्थान होना — यह दोनोंके लिये एक सी वात है।

Digitized by Arya Samai Foundation Chemnal and eGargotri

यद्वाहां ह वै प्रसिद्धं सामान्यं तेजस्तच्छरीर उदान उदानं वायुमनुगृहाति स्वेन प्रकाशेनेत्यभिप्रायः । यसात्तेजः-स्वभावो वाद्यतेजोऽनुगृहीत उत्क्रान्तिकर्ता तसाद्यदा ठौकिकः पुरुष उपशान्ततेजा भवतिः उपशान्तं स्वाभाविकं तेजो यस्य सः, तदा तं श्लीणायुषं सुमूर्षु विद्यात् । स पुनर्भवं शरीरान्तरं प्रतिपद्यते । कथम् ? सहेन्द्रियै-र्मनिस सम्पद्यमानैः प्रविशद्धि-र्वागादिभिः॥९॥

जो [आदित्यमंज्ञक ] प्रसिद्ध बाह्य सामान्य तेज है वहीं शरीरमें उदान है; तात्पर्य यह है कि वहीं अपने प्रकाशसे उदान वायको अनुप्रहीत करता है। क्योंकि उत्क्रमण करनेवाला [उदान-वाय | तेजःखरूप है-वाद्य तेजसे अनुप्रहीत होनेवाला है इसलिये जिस समय होकिक पुरुष उपशान्ततेजा होता है अर्थात् जिसका खाभाविक तेज शान्त हो गया है ऐसा होता है उस समय उसे क्षीणायु-मरणासन समझना चाहिये। वह पुनर्भव यानी देहान्तरको प्राप्त होता है। किस प्रकार प्राप्त होता है ? [इसपर कहते हैं—] मनमें लीन-प्रविष्ट होती हुई वागादि इन्द्रियोंके सहित [वह देहान्तरको प्राप्त होता है] ॥९॥

---

मरणकालीन संकल्पका फल

मरणकाले-

मरणकालमें—

यचित्तस्तेनैष प्राणमायाति प्राणस्तेजसा युक्तः सहात्मना यथासङ्कल्पितं लोकं नयति ॥ १०॥

इसका जैसा चित्त (संकल्प) होता है उसके सहित यह प्राणको प्राप्त होता है। तथा प्राणविज्ञां के ब्रह्मान क्रिकेट संयुक्त हो [ उस भोक्ताको ]. आत्माके सहित संकल्प किये हुए छोकको छे जाता है।। १०॥ यिचेतो भवति तेनैव चित्तेन
संकल्पेनेन्द्रियेः सह प्राणं ग्रुख्यप्राणवृत्तिमायाति । मरणकाले
श्रीणेन्द्रियवृत्तिः सन्ग्रुख्यया
प्राणवृत्त्यैवावतिष्ठत इत्यर्थः ।
तदाभिवदन्ति ज्ञातय उच्छ्वसिति जीवतीति ।

स च प्राणस्तेजसोदानवृत्त्या

युक्तः सन्सहात्मना स्वामिना

भोक्त्रां स एवम्रदानवृत्त्येव युक्तः

प्राणस्तं भोक्तारं पुण्यपापकर्म
चशाद्यथासंकल्पितं यथाभिप्रेतं

लोकं नयति प्रापयति ॥ १०॥

इसका जैसा चित्त होता है उस चित्त—संकल्पके सहित ही यह जीव इन्द्रियोंके सहित प्राण अर्थात् मुख्य प्राणवृत्तिको प्राप्त होता है । तार्त्पय यह कि मरणकालमें यह प्रक्षीण इन्द्रियवृत्तिवाला होकर मुख्य प्राण-वृत्तिसे ही स्थित होता है । उसी समय जातिवाले कहा करते हैं कि 'अभी श्वास लेता है — अभी जीवित है' इत्यादि ।

वह प्राण ही तेज अर्थात् उदान वृत्तिसे सम्पन्न हो आत्मा— भोक्ता खामीके साथ [सम्मिटित होता है]। तथा उदानवृत्तिसे संयुक्त हुआ वह प्राण ही उस भोक्ता जीवको उसके पाप-पुण्यमय कर्मोंके अनुसार यथासङ्कल्पित अर्थात् उसके अभिप्रायानुसारी होकोंको हे जाता— प्राप्त करा देता है।। १०॥

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

य एवं विद्वान्त्राणं वेद न हास्य प्रजा हीयतेऽमृतो भवति तदेष श्लोकः ॥ ११॥

जो विद्वान् प्राणको इस प्रकार जानता है उसकी प्रजा नष्ट नहीं होती। वह अमर हो जाता है। इस विषयमें यह स्लोक है॥ ११॥

यः कश्चिदेवं विद्वान्यथोत्त-विशेषणैविशिष्टमुत्पत्त्यादिभिः प्रकार उपर्युक्त विशेषणोंसे विशिष्ट Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and edangoth प्राणं वेद जानाति तस्येदं फलम् ऐहिकमामुब्सिकं चोच्यते। न हास नैवास विदुषः प्रजा पुत्र-पौत्रादिलक्षणा हीयते छिवते । पतिते च श्रीरे प्राणसायुज्य-त्तयामृतोऽमरणधर्मा भवति तदे-तिसन्धें संक्षेपाभिधायक एप श्लोको मन्त्रो भवति ॥ ११ ॥

प्राणको उसके उत्पत्ति आदिके सहित जानता है उसके टिये यह ठौकिक और पारछोकिक फल वतलाया जाता है-- 'इस विद्वान्-की पत्र-पौत्रादिरूप प्रजा हीन-उच्छिन्न अर्थात् नष्ट नहीं होती तथा शरीरके पतित होनेपर प्राण-सायज्यको प्राप्त हो जानेके कारण वह अमृत--अमरणधर्मा हो जाता है। इस विषयमें संक्षेपसे बतलाने-वाला यह श्लोक यानी मन्त्र है--- । ११ ।।

--

## उत्पत्तिमायतिं स्थानं विभुत्वं चैव पञ्चधा। अध्यात्मं चैव प्राणस्य विज्ञायामृतमश्नुते विज्ञायामृतमञ्जुत इति ॥१२॥

प्राणकी उत्पत्ति, आगमन, स्थान, व्यापकता एवं बाह्य और आध्यात्मिक भेदसे पाँच प्रकार स्थिति जानकर मनुष्य अमरत्व प्राप्त कर लेता है-अमरत्व प्राप्त कर लेता है ॥ १२ ॥

उत्पत्तिं परमात्मनः प्राणस्था-यतिमागमनं मनोकृतेनासिन् शरीरे स्थानं स्थितिं च पायूप-स्थादिस्थानेषु विभुत्वं च स्वाम्यमेव सम्राडिव प्राणवृत्तिभेदानां पश्चधा स्थापनं

प्राणकी परमात्मासे उत्पत्ति, आयति—मनके सङ्गरूपसे इस शरीरमें आगमन, स्थान-पायु-उपस्थादिमें स्थित होना, विभुत्व-सम्राट्के समान प्रभुत्व यानी प्राण-के वृत्तिभेदको पाँच प्रकारसे चाह्यमादित्यादिर्रूपेण (एथा विकासर नाइ) ताहा आदित्यादि-

a a a a a a a a a a a a a अध्यातमं चैव चक्षुराद्याकारेण अवस्थानं विज्ञायैवं प्राणममृतम् अर्जुत इति विज्ञायामृतमर्जनत इति द्विचेचनं प्रश्नार्थपरि-समाप्त्यर्थम् ॥ १२ ॥

रूपसे बाह्य और चक्ष आदिरूपसे आन्तरिक स्थिति—इस प्राणको जानकर मनुष्य अमरत प्राप्त कर हेता है। 'विज्ञायामृतमर्नुते' इस पदकी द्विरुक्ति प्रश्नार्थकी समाप्ति सचित करनेके ढिये है ॥ १२॥

#### ---

इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यश्रीमद्गोविन्दभगवत्पृज्यपादशिष्य-श्रीमच्छङ्कर्भगवतः कृतौ प्रश्लोपनिषद्भाष्ये तृतीयः प्रश्नः ॥ ३ ॥



# चतुर्थ पइन

गार्ग्यका प्रश्न-सुपुतिमें कीन सोता है और कीन जागता है ?

अथ हैनं सौर्यायणी गार्ग्यः पप्रच्छ । भगवन्ने त-स्मिन्पुरुषे कानि स्वपन्ति कान्यस्मिञ्जाप्रति कतर देवः स्वप्नान्परयति कस्यैतत्सुखं भवति कस्मिन् सर्वे संप्रतिष्ठिता भवन्तीति ॥ १ ॥

तद्नन्तर् उन पिप्पलाद् मुनिसे सूर्यके पौत्र गार्ग्यने पूछा—'भगवन्! इस पुरुषमें कौन [इन्द्रियाँ] सोती हैं ? कौन इसमें जागती हैं ? कौन देव खप्नोंको देखता है ? किसे यह सुख अनुभव होता है ? तया किसमें ये सब प्रतिष्ठित हैं ?' ॥ १ ॥

अथ हैनं सौर्यायणी गाग्येः पप्रच्छ । प्रश्नत्रयेणापरविधा-गोचरं सर्वं परिसमाप्य संसारं च्याकृतविषयं साध्यसाधनलक्ष-णमनित्यम्; अथेदानीमसाध्य-साधनलक्षणमप्राणममनोगोचरम् अतीन्द्रियविषयं शिवं शान्तम् अविकृतमक्षरं सत्यं परविद्यागम्यं प्ररुपाख्यं सबाद्याभ्यन्तरमज वक्तव्यमित्युत्तरं CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. आरभ्यते।

तदनन्तर उनसे सौर्यायणी गार्यने पूछा । उपर्युक्त तीन प्रश्नोंमें अपरा विद्याके विषय व्याकृताश्रित साध्यसाधनरूप अनित्य संसारका निरूपण समाप्त कर अब साध्य-साधनसे अतीत तथा प्राण, मन और इन्द्रियोंके अविषय, परविद्या-वेद्य, शिव, शान्त, अविकारी, अक्षर, सत्य और बाहर-भीतर विद्यमान अजन्मा पुरुष नामक तत्त्वका वर्णन करना है; इसीिलये आगेके आरम्भ किया प्रश्लोका तीन जाता है।

ch - ch - ch - ch

सुदीप्तादिवाग्रेर्यसात तत्र परादक्षरात्सर्वे भावा विस्फुलिङ्गा इव जायन्ते तत्र चैवापियन्ति इत्युक्तं द्वितीये मुण्डके ; के ते सर्वे भावा अक्षराद्विभज्यन्ते ? कथं वा विभक्ताः सन्तस्तत्रैव अपियन्ति ? किलक्षणं वा तद-क्षरमिति ? एतद्विवक्षयाधना प्रश्नान उद्घावयति-

भगवनेतिसन्प्रुषे शिरः-पाण्यादिमति कानि करणानि खपन्ति स्वापं कुर्वन्ति स्वच्या-पाराद्वपरमन्ते कानि चासिन जाग्रति जागरणमनिद्रावस्थां ख-च्यापारं कुर्वन्ति । कतरः कार्यकरण-लक्षणयोरेप देवः स्वभान्पक्यति ? खमो नाम जाग्रद्रशनानिवृत्तस्य जाग्रद्धदन्तःशरीरे यद्शनम्।

तहाँ, द्वितीय मण्डकमें वात कही गयी है कि 'अच्छी तरह प्रज्वित हए अग्रिसे स्फुलिङ्गों (चिनगारियों) के समान जिस पर अक्षरसे सम्पूर्ण भाव पदार्थ उत्पन्न होते और उसीमें हीन हो जाते हैं" इत्यादि: सो उस अक्षर परमात्मासे अभिव्यक्त होनेवाछे वे सम्पर्ण भाव कौन-से हैं ? उससे विभक्त होकर वे किस प्रकार उसीमें लीन होते हैं ? तथा वह अक्षर किन लक्षणींवाला है ? यह सब बतलानेके लिये अब श्रति आगेके प्रश्न उठाती है-

भगवन ! शिर और हाथ-पैरोंवाले इस परुपमें कौन इन्द्रियाँ सोती-निदा हेती अर्थात अपने व्यापारसे उपरत होती हैं ? तथा कौन इसमें जागती यानो जागरण-अनिदावस्था अर्थात् अपना व्यापार करती हैं ? कार्य-करणरूप [यानी देहेन्द्रियरूप] देवोंमेंसे कौन देव खप्तोंको देखता है ? जाप्रदर्शनसे निवृत्त हुए जीवका जो अन्तःकरणमें जाप्रत्के समान विषयोंको देखना प्रश्रारा यह्शनम् । है उसे ख्रुप्त कहते हैं। सो यह कार्य कार्यलक्षणन द्वन कोई कार्यरूप देव निष्पन करता निर्वर्त्यते किं वा करणलक्षणेन केनचिदित्यभिप्रायः।

उपरते च जाग्रत्स्वमच्यापारे यत्प्रसन्नं निरायासलक्ष्णमना-वाधं सुखं कस्येतद्भवति। तसिन्काले जाग्रत्स्वमच्यापाराद् उपरताः सन्तः कसिन सर्वे सम्यगेकीभृताः संप्रतिष्ठिताः। मधुनि रसवत्समुद्रप्रविष्टनचादि-वच विवेकानहीं प्रतिष्ठिता भवन्ति संगताः संप्रतिष्ठिता भवन्तीत्यर्थः ।

ननु न्यस्तदात्रादिकरणवत् स्वव्यापारादुपरतानि पृथकपृथ-गेव खात्मन्यवतिष्ठन्त इत्येत्युक्तं प्राप्तिः सुषुप्तपुरुषाणां कुतः करणानां कसिंश्विदेकीभावगम-नाराङ्कायाः प्रष्टुः CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection शाप्त हो सकती है ?

है, अथवा करणरूप देव ? यह इसका अभिप्राय है।

तथा जाप्रत और खप्तका व्यापार समाप्त हो जानेपर जो प्रसन्न, अनायासरूप एवं निर्वाध सख होता है वह भी किसे होता है ? उस समय जाप्रत् और खप्तके व्यापारसे उपरत होकर सम्पूर्ण इन्द्रियाँ भली प्रकार एकीभूत होकर किसमें स्थित होती हैं ? अर्थात् मध्में रसोंके समान तथा समुद्रमें प्रविष्ट हुई नदी आदिके समान विवेचनके (पृथक-प्रतीतिके) अयोग्य होकर वे किसमें भडी प्रकार प्रतिष्ठित अर्थात् सम्मिलित हो जाती हैं !

शङ्का-[काम करनेके अनन्तर] छोड़े हुए दराँती आदि करणों ( औजारों ) के समान इन्द्रियाँ भी अपने-अपने व्यापारसे निवृत्त होकर अलग-अलग अपनेमें ही स्थित हो जाती हैं-ऐसा समझना ठीक ही है। फिर प्रश्नकर्ताको सोये हुए पुरुषोंकी इन्द्रियोंके किसीमें एकी-भाव हो जानेकी आशङ्का कैसे

युक्तेव त्वाशङ्का । यतः
संहतानि करणानि स्वाम्यर्थानि
परतन्त्राणि च जाग्रद्विषये तसात्
स्वापेऽपि संहतानां पारतन्त्र्येणैव
कस्मिथित्संगतिन्धीय्येति तसाद्
आशङ्कानुरूप एव प्रश्नोऽयम् ।
अत्र तु कार्यकरणसंघातो यसिश्च
प्रलीनः सुपुत्रप्रलयकालयोस्तद्विशेषं बुस्रत्सोः स को नु
स्यादिति कस्मिन्सर्वे संप्रतिष्ठिता
भवन्तीति ॥ १ ॥

समाधान-यह आशङ्घा तो उचित ही है, क्योंकि भूतोंके संवातसे उत्पन्न हुई इन्द्रियाँ अपने खामीके लिये प्रवृत्त होनेवाली होनेसे जापत्कालमें भी परतन्त्र ही हैं: अतः सप्रिप्तमें भी उन संहत इन्द्रियोंका परतन्त्ररूपसे ही किसीमें मिलना उचित है। इसिंखये यह प्रश्न आगङ्गाके अनुरूप ही है । यहाँ पछनेवालेका यह प्रश्न कि 'वह कौन है ?' 'वे सब किसमें प्रतिष्ठित होती हैं ?' सुष्रप्ति और प्रत्यकालमें जिसमें यह कार्य-करणका संघात लीन होता है उसकी विशेषता जाननेके छिये है ॥ १॥

\*\*EEEEEE

### इन्द्रियोंका लयस्थान आत्मा है

तस्मै स होवाच । यथा गार्ग्य मरीचयोऽर्कस्यारतं गच्छतः सर्वा एतिस्मिस्तेजोमण्डल एकीभवन्ति । ताः पुनः पुनरुद्यतः प्रचरन्त्येवं ह वै तत्सर्वं परे देवे मनस्येकी भवति । तेन तर्ह्येष पुरुषो न शृणोति न पश्यित न जिन्नति न रसयते न स्पृश्ते नाभिवद्ते नाद्त्ते नान्नद्यते न विस्तुजति न स्पृश्ते नाभिवद्ते नाद्त्ते नान्नद्यते न विस्तुजति नैयायतं स्विपितीत्याचक्षते ॥ २ ॥

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotri तव उससे उस ( आचार्य ) ने कहा-'हे गार्ग्य ! जिस प्रकार सूर्यके अस्त हे.नेपर सम्पूर्ण किरणें उस तेजोमण्डलमें ही एकत्रित हो जाती हैं और उसका उदय होनेपर वे फिर फैल जाती हैं। उसी प्रकार वे सब [ इन्द्रियाँ ] परमदेव मनमें एकीभावको प्राप्त हो जाती हैं। इससे तब वह पुरुप न सुनता है, न देखता है, न सूँ वता है, न चखता है, न स्पर्श करता है, न बोलता है, न ग्रहण करता है, न आनन्द भोगता है, न मलोत्सर्ग करता है, और न कोई चेष्टा करता है। तब उसे 'सोता है' ऐसा कहते हैं॥ २॥

तस्मै स होवाचाचार्यः— शृणु हे गार्ग्य यन्वया पृष्टम्। यथा गरीचयो रक्मयोऽर्कस्य आदित्यस्यास्तमदर्शनं गच्छतः सर्वा अशेषत एतसिंस्तेजोमण्डले तेजोराशिरूप एकीभवन्ति विवेकानईत्वमविशेषतां गच्छन्ति मरीचयस्तस्यैवार्कस्य ताः पुनः पुनरुद्यत उद्गच्छतः प्रचरन्ति विकीर्यन्ते । यथायं दृष्टान्तः, एवं ह वै तत्सर्वं विषयेन्द्रियादि-जातं परे प्रकृष्टे देवे द्योतन-वति मनसि चक्षुरादिदेवानां मनस्तन्त्रत्वात्परो देवो मनः तिसन्समकाल एकीभगति। एक ही जीती । अर्थात् सूर्य-

आचार्यने उस प्रश्नकर्तासे कहा-हे गार्य ! तुने जो पूछा है सो सन-जिस प्रकार अर्क-सूर्यके अस्त-अद्रशनको प्राप्त होते समय सम्पूर्ण मरीचियाँ--किरणें उस तेजोमण्डल—तेजपुञ्ज-रूप सूर्यमें एकत्रित हो जाती हैं अर्थात् अविवेचनीयता-अविशेषता-को प्राप्त हो जाती हैं, तथा उसी सूर्यके पुनः उदित होनेके समय - उससे निकलकर फैल जाती हैं; जैसा यह दृष्टान्त है उसी प्रकार वह विषय और इन्द्रियोंका सम्पूर्ण सम्ह स्वप्नकालमें परम-प्रकृष्ट देव-द्योतनवान् मनमें चक्षु आदि देव (इन्द्रियाँ) मनके अधीन हैं, इसलिये मन परमदेव है, उसमें मण्डले मरीचिवद्विशेषतां गच्छति । जिजागरिपोश्च रक्षि-वन्मण्डलान्मनस एव प्रचरन्ति खव्यापाराय प्रतिष्ठन्ते ।

यसात्स्वमकाले श्रोत्रादीनि शब्दाद्युपलिब्धकरणानि मनसि एकीभृतानीय करणव्यापाराद् उपरतानि तेन तसात्तिहिं तस्मिन् स्वापकाल एप देवदत्तादिलक्षणः पुरुषो न शृणोति न पश्यति न जिन्नति न रसयते न स्पृशते नाभिवदते नादत्ते नानन्दयते न विस्तृजते नेयायते स्वपितीत्या-चक्षते लौकिकाः ॥ २ ॥ मण्डलमें किरणोंके समान उससे अभिनताको प्राप्त हो जाता है। तथा [उदित होते हुए] सूर्यमण्डलसे किरणोंके समान वे (इन्द्रियाँ) जागनेकी इच्छावाले पुरुषके मनसे ही फिर फैल जाती हैं; अर्थात् अपने व्यापारके लिये प्रवृत्त हो जाती हैं।

क्योंकि निद्राकाउमें शब्दादि विषयोंकी उपलब्धिके साधनरूप श्रोत्रादि मनमें एकीमावको प्राप्त हुएके समान इन्द्रिय-व्यापारसे उपरत हो जाते हैं इसिटिये उस निद्राकाटमें वह देवदत्तादिरूप पुरुप न सुनता है, न देखता है, न स्पूधता है, न चखता है, न स्पूधता है, न चखता है, न प्रहण करता है, न ओठता है, न प्रहण करता है, न आनन्द भोगता है, न त्यागता है और न चेष्टा करता है। उस समय लौकिक पुरुष उसे 'सोता है' ऐसा कहते हैं॥ २॥

सुपृप्तिमं जागनेवाले प्राण-भेद गार्हपत्यादि अग्निरूप हैं
प्राणाग्नय एवैतस्मिन्पुरे जाग्रति । गार्हपत्यो ह वा
एषोऽपानो व्यानोऽन्वाहार्यपचनो यद्गार्हपत्यात्प्रणीयते
प्रणयनादाहवनियः प्राणः ॥ ३ ॥

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotri [ सुपुतिकालमें ] इस शरोररूप पुरमें प्राणाग्नि ही जागते हैं। यह अपान ही गाईपत्य अग्नि है, न्यान अन्वाहार्यपचन है तथा जो

गाईपत्यसे हे जाया जाता है वह प्राण ही प्रणयन (हे जाये जाने ) के कारण आहवनीय अग्नि है ॥ ३॥

सुप्तवत्सु श्रोत्रादिषु करणेषु एतसिन्पुरे नवदारे देहे प्राणामयः प्राणा एव पश्च वायवोऽप्रय इवागयो जाग्रति । अग्रिसामान्यं हि आह-गाईपत्यो ह वा एषोऽपानः । कथमित्याह— यसाद्वाहपत्याद मेरिमहोत्रकाल इतरोऽग्निः आहवनीयः प्रणीयते प्रणयनात् प्रणीयतेऽसादिति गार्हपत्योऽग्निः। प्रगयनो तथा सुप्तस्यापान वृत्तेः प्रणीयत प्राणो मुखनासिकाभ्यां संचरत्यत आइवनीयस्थानीयः प्राणः। व्यानस्तु हृद्याद्दक्षिण-सुपिरद्वारेण निर्गमाद्विण-दिक्सम्बन्धादन्वाहार्यपचनो

इस पुर यानी नौ द्वार्वाले देहमें श्रोत्रादि इन्द्रियोंके सो जाने-पर प्राणाग्नि-प्राणादि पाँच वासु ही अग्निके समान अग्नि हैं, वे ही जागते हैं। अब अग्निके साथ उनकी समानता वतलाते हैं—यह अपान ही गार्हपत्य अग्नि है। किस प्रकार है, सो बतलाते हैं-क्योंकि अग्निहोत्रके समय गार्हपत्य अग्निसे ही आहवनीय नामक दूसरा अग्नि [जिसमें कि हवन किया जाता है] सम्पन्न किया जाता है; अतः प्रणयन किये जानेके कारण 'प्रणीयतेऽसात्' इस व्युत्पत्तिके अनुसार वह गाईपत्याग्नि 'प्रणयन' है। इसी प्रकार प्राण भी सोये हुए पुरुषको अपानवृत्तिसे प्रणीत हुआ-सा ही मुख और नासिकाद्रारा सञ्चार करता है; अतः वह आह्वनीय-स्थानीय है। तथा व्यान हृदयके दक्षिण छिद्रद्वारा निकलनेके कारण दक्षिण-दिशाके सम्बन्यसे अन्वाहार्य-दक्षिणाग्निः पेर-व्रेम्बित. Satya Vrat Shastri Collection.

### अत्र च होताऽग्रिहोत्रस्य—

यहाँ [अगले वाक्यसे ] अग्नि-होत्रके होता (ऋत्विक) का वर्णन किया जाता है-

### प्राणामिके ऋत्विक

यदुच्छ्वासनिःश्वासावेतावाहुती समं नयतीति समानः । मनो ह वाव यजमानः । इष्टफलमेवोदानः । स एनं यजमानमहरहर्वेह्म गमयति ॥ ४॥

क्योंकि उच्छवास और निःश्वास ये मानो अग्निहोत्रकी आहुतियाँ हैं, उन्हें जो [ शरीरकी स्थितिके टिये ] समभावसे विभक्त वह समान [ ऋत्विक् है ]; मन ही निश्चय यजमान है, और इष्टफल ही उदान है; वह उदान इस मनरूप यजमानको नित्यप्रति ब्रह्मके पास पहुँचा देता है ॥ ४ ॥

यद्यसादुच्छ्वासिनःश्वासौ अग्निहोत्राहुती इव नित्यं द्वित्व-सामान्यादेव त्वेतावाहुती समं साम्येन शरीरस्थितिभावाय नयति यो व।युरिप्रस्थानीयोऽपि होता चाहुत्योर्नेतृत्वात् । कोऽसौ समानः । अतथ विदुषः **स्वापोऽप्यग्निहोत्रहवनमेव** तसाद्विद्वानाकर्मीत्येवं मन्तव्य इत्यभित्रायः । सर्वदग शस्विणि Vrat Shastri Collection.

क्योंकि उच्छास और निःश्वास अग्निहोत्रकी आहुतियोंके समान हैं। अतः इनमें और अग्निहोत्रकी आहुतियोंमें ] समानरूपसे होनेके कारण जो वायु शरीरकी स्थितिके छिये इन दोनों आहुतियोंको साम्यभावसे सर्वदा चलाता है वह [पूर्वमन्त्रके अनुसार] अग्निस्थानीय होनेपर भी आहुतियोंका नेता होनेके कारण होता ही है। वह है कौन ? समान । अतः विद्वान्की निद्रा भी अग्निहोत्रका हवन ही है। इसिटिये अभिप्राययह है कि विद्वान्को अकर्मा

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotri भूतानि विचिन्बन्त्यपि स्वपत इति हि वाजसनेयके।

अत्र हि जाग्रत्सु प्राणापिषु उपसंहत्य बाह्यकरणानि विषयांश्र अग्निहोत्रफलिय खर्ग ब्रह्म जिगिमपुर्मनो ह वाव यजमानो जागर्ति यजमानवत्कार्यकरणेषु त्राधान्येन संव्यवहारात्खर्गामव ब्रह्म प्रति प्रस्थितत्वाद्यजमानो स्नः कल्पते ।

इष्टफलं यागफलमेवोदानो वायुः । उदाननिमित्तत्वादिष्ट-फलप्राप्तेः। कथम् ? स उदानो मनआख्यं यजमानं स्वप्नवृत्ति-रूपाद्पि प्रच्याच्याहरहः सुषुप्ति-स्वर्गमिव ब्रह्माक्षरं गमयति । अतो यागफल-स्थानीय उदानः ॥ ४ ॥

बृहदारण्यकोपनिषद्में भी कहा है कि उस विद्वानके सोनेपर भी सब भूत सर्वदा चयन (यागानुष्टान) किया करते हैं।

इस अवस्थामें बाह्य इन्द्रियों और विषयोंको पञ्च प्राणरूप जागते हुए (प्रज्वित) अग्निमें हवन कर मनरूप यजमान अग्निहोत्रके फल खर्गके समान ब्रह्मके प्रति जानेकी इच्छासे जागता रहता है। यजमानके समान भूत और इन्द्रियोंमें प्रधानतासे व्यवहार करने और खर्गके समान ब्रह्मके प्रति प्रस्थित होनेसे मन य जमानरूपसे कल्पना किया गया है।

. उदानवायु ही इष्टफल यानी यज्ञका फल है, क्योंकि इष्टफलकी प्राप्ति उदानवायुके निमित्तसे ही होती है। किस प्रकार ? [सो वतलाते हैं—] वह उदान वासु इस मन नामक यजमानको स्वप्त-वृत्तिसे भी गिराकर नित्यप्रति सुषुप्तिकालमें खर्गके समान अक्षर ब्रह्मको प्राप्त करा देता है। अतः उदान यागफलस्थानीय है ॥ ४ ॥

----

एवं विदुपः श्रोत्राद्यपरम- इस प्रकार विद्वान्को श्रोत्रादि वत्सुप्तार्थता इक्ष्मिंक्णक्षाक्त होनेके समयसे

तावत्सर्वयागफलानुभव भवति नाविदुपामिवानथियिति एव विद्वता स्त्यते। न हि विदय एव श्रोत्रादीनि स्वपन्ते प्राणाग्रयो वा जाग्रति जाग्रत्स्वभयोभेनः स्वातन्त्र्यमनुभवदहरहः सुषुप्तं वा प्रतिपद्यते । समानं हि सर्व-प्राणिनां पर्यायेण जाग्रतस्वम-सुपुप्तिगमनमतो विद्वत्तास्तुतिरेव इयमुपपद्यते । यत्पृष्टं कतर एप देवः स्वमान्पश्यतीति तदाह-

टेकर जबतक वह सोनेसे उठता है तबतक सम्पर्ण यज्ञोंका फल ही अनुभव होता है, अज्ञानियोंके समान [ उसकी निद्रा ] अनर्थकी हेत नहीं होती-ऐसा कहकर विद्वताकी ही स्तति की गयी है. क्योंकि केवल विद्वानकी ही श्रोत्रादि इन्द्रियाँ सोती और प्राणाग्नियाँ जागती हैं तथा उसीका मन जामत और सष्टिमें स्वतन्त्रताका अनुभव करता हुआ रोज-रोज सप्रप्तिको प्राप्त होता है-ऐसी बात नहीं है। क्रमशः जायत्, खप्त और सुप्रिमें जाना तो सभी प्राणियोंके लिये समान है। अतः यह विद्वता-की स्तुति ही हो सकती है। अब, पहले जो यह पछा था कि कौन देव खप्तोंको देखता है ? सो बतलाते हैं---

### स्वमदर्शनका विवरण

अत्रैष देवः स्वप्ने महिमानमनुभवति । यद्दृष्टं दृष्ट-मनुपरयति श्रुतं श्रुतमेवार्थमनुश्रुणोति देशदिगन्तरेश्च प्रत्यनुभृतं पुनः पुनः प्रत्यनुभवति दृष्टं चादृष्टं च श्रुतं चाश्रुतं चानुभृतं चाननुभृतं च सच्चासच्च सर्वं पर्यिति सर्वः पर्यिति । Piof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotri इस खप्तावस्थामें यह देव अपनी विभूतिका अनुभव करता है। इसने [जावत्-अवस्थामें ] जो देखा होता है उस देखे हुएको ही देखता है, सुनी-सुनी बातोंको ही सुनता है तथा दिशा-विदिशाओंमें अनुमत्र किये हुएको ही पुनः-पुनः अनुमव करता है। [अधिक क्या] यह देखे, विना देखे, सुने, विना सुने, अनुभव किये, विना अनुभव किये तथा सत् और असत् सभी प्रकारके पदार्थोंको देखता है और खयं

अत्रोपरतेषु श्रोत्रादिषु देह-रक्षाये जाग्रत्सु प्राणादिवासुषु प्राक्सुपुतिप्रतिपत्तेः एतसिन् अन्तराल एप देवोऽकरिक्मवत स्वात्मनि संहतश्रोत्रादिकरणः स्वमे महिमानं विभृतिं विषय-विषयिलक्षणमनेकात्मभावगमनम अनुभवति प्रतिपद्यते ।

भी सर्वरूप होकर देखता है ॥ ५ ॥

ननु महिमानुभवने करणं

मनः खातन्थ- मनोऽनुभवितुस्तत्कथं विचार: स्वातन्त्रयेणानुभवति

इत्युच्यते स्वतन्त्रो हि क्षेत्रज्ञः। नैष दोषः; क्षेत्रज्ञस्य स्वा-

इस अवस्थामें यानी श्रोत्रादि इन्द्रियोंके उपरत हो जानेपर और प्राणादि वायुओंके जागते रहनेपर सुषुप्तिकी प्राप्तिसे पूर्व इस [जाप्रत्-सुषुप्तिके] मध्यकी अवस्थामें यह देव, जिसने सूर्यका किरणोंके समान श्रोत्रादि इन्द्रियोंको अपनेमें लीन कर लिया है, खप्तावस्थामें अपनी महिमा यानी विभूतिको अनुभव करता है अर्थात् विषय-विषयीरूप अनेकात्मत्वको प्राप्त हो जाता है।

पूर्व ० - मन तो विभ्तिका अनुभव करनेमें अनुभव करनेवाले पुरुषका करण है; फिर यह कैसे कहा जाता है कि वह स्वतन्त्रतासे अनुभव करता है, क्योंकि स्वतन्त्र तो क्षेत्रज्ञ ही है।

सिद्धान्ती-इसमें कोई दोष तन्त्र्यस्य मनउपाधिकृतंत्वीम् हिं नहीं है, क्योंकि क्षेत्रज्ञकी खतन्त्रता नहीं है, क्योंकि क्षेत्रज्ञकी खतन्त्रता मनरूप मनउपाधिकृतंत्वीम् हैं। श्चेत्रज्ञः परमार्थतः स्वतः स्वपिति जागति वा । मनउपाधिकृतमेव तस्य जागरणं स्वप्नश्चेत्युक्तं वाजसनेयके "सधीः स्वप्नो भृत्वा ध्यायतीव लेलायतीव" (च ० ७० ४ । ३ । ७) अ इत्यादि । तसान्मनसो विभृत्यनुभवे स्वातन्त्र्यवचनं न्याय्यमेव ।

मनउपाधिसहितत्वे स्वप्नकाले क्षेत्रज्ञस्य स्वयंपुरुपस्य ज्योतिष्टं वाध्येतेति
स्वयंज्योतिष्टु- कोचित् । तन्न, श्रुत्यथापिरज्ञानकृताश्रान्तिः
तेपाम् । यसात्स्वयंज्योतिप्ट्रादिच्यवहारोऽप्यामोक्षान्तः
सर्वोऽविद्याविषय एव मनआद्यपाधिजनितः। "यत्र वाअन्यदिव
स्यात्तत्रान्योऽन्यत्पद्यत्" ( वृ०
उ०४।३।३१) "मात्रासंसर्गस्त्वस्य भवति"। "यत्र त्वस्य
सर्वमात्मैवाभृत्तत्केन कं पद्येत्"

वास्तवमें क्षेत्रज्ञ तो स्वयं न सोता है और न जागता ही है । उसका जागना और सोना तो मनरूप उपाधिके ही कारण है—ऐसा बृहदारण्यकश्रुतिमें कहा है—'वह बुद्धिसे तादात्म्य प्राप्त कर स्वप्ररूप होता है और मानो ध्यान करता तथा चेष्टा करता है" इत्यादि । अतः विभ्तिके अनुभवमें मनकी स्वतन्त्रता बतलाना न्यायमुक्त ही है।

किन्हीं-किन्हींका कथन है कि स्वप्तकालमें मनरूप उपाधिके सहित माननेमें क्षेत्रज्ञकी स्वयंप्रकाशतामें बाधा आवेगी सो ऐसी बात नहीं है । उनकी यह भान्ति श्रुत्यर्थको न जाननेके ही कारण है, क्योंकि मन आदि उपाधिसे प्राप्त हुआ स्वयंप्रकाशत्व आदि व्यवहार भी मोक्षपर्यन्त सब-का-सब अविद्याके कारण ही है । जैसा कि ''जहाँ कोई अन्य-सा हो वहीं अन्यको अन्य देख सकता है" ''इस आत्मा-को विषयका संसर्ग ही नहीं होता" ''जहाँ इसके लिये सब आत्मा ही हो गया वहाँ किसे किसके द्वारा

<sup>\*</sup> वृहदारण्यकोपनिषद्मं इस् श्रुतिकृति। ट्लाहिटफ्कार है—'ध्यायतीव लेलायतीव स हि स्वमा भूत्वा'।

( चु० उ० २ । ४ । १४ ) इत्यादिश्रतिभ्यः। अतो मन्द-ब्रह्मविदामेवेयमाशङ्का न तु एकात्मविदास् ।

नन्वेवं सति ''अत्रायं पुरुषः स्वयंज्योतिः" ( बृ॰ उ॰ ४ । ३ । १४ ) इति विशेषणमनर्थकं भवति ।

अत्रोच्यतेः अत्यल्पमिद्म् उच्यते ''य एवोऽन्तर्हद्य आकाशस्त्रसिञ्शेते" ( वृ० उ० २।१।१७) इत्यन्तर्हदय-परिच्छेदे सुतरां स्वयंज्योतिष्टं बाध्येत।

सत्यमेवमयं दोषो यद्यपि स्यात्स्वमे केवलतया स्वयंज्यो-तिष्ट्वेनार्धं ताबदपनीतं भार-स्येति चेत्।

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotri देखे ?'' इत्यादि श्रुतियोंसे प्रमाणित होता है। अतः यह शङ्का मन्द ब्रह्मज्ञानियोंकी ही है, एकात्म-वेत्ताओंकी नहीं ।

> पूर्व ० -ऐसा माननेपर तो "इस स्वप्नावस्थामें यह पुरुष स्वयंज्योति है" इस वात्र्यमे बतलाया हुआ आत्माका [स्वयंज्योति] विशेषण व्यर्थ हो जायगा ।

> सिद्धान्ती-इसपर हमें यह कहना है कि आपका यह कथन तो बहुत थोड़ा है। "यह जो हृदयके भीतरका आकाश है उसमें वह (आत्मा) शयन करता है" इस वाक्यसे आत्माका अन्तर्हदयरूप परिच्छेद सिद्ध होनेसे तो उसका स्वयंप्रकाशत्व और भी बाधित हो जाता है।

पूर्व०-यद्यपि यह दोष तो ठींक ही है; तथापि खप्तमें केवलता (मनका अभाव हो जाने) के कारण आत्माके खयंप्रकाशत्वसे उसका आधा भार तो हल्का हो ही जाता है।

१. यहाँ भार-एहस्पता हो ने स्वाहिताया है स्वयंप्रकाशताके प्रतिबन्धक-का दूर होना।

नः तत्रापि "पुरीतित शेते"
( वृ॰ उ॰ २।१।१९) इति
श्रुतेः पुरीतन्नाडीसम्बन्धादत्रापि
पुरुषस्य स्वयंज्योतिष्टेनार्धभारापनयाभित्रायो मृपैव।

कथं तर्हि ''अत्रायं पुरुषः स्वयंज्योतिः''(बृ० उ० ४ । ३ । १४ ) इति ।

अन्यशाखात्वादनपेक्षा सा श्रुतिरिति चेत्।

नः अथंकत्वस्येष्टत्वादेको ह्यात्मा सर्ववेदान्तानामर्थो विजिज्ञापियिपितो बुभुत्सितश्च। तस्माद्युक्ता स्वप्न आत्मनः स्वयं-ज्योतिष्ट्रोपपत्तिर्वक्तुम् । श्रुते-र्यथार्थतत्त्वप्रकाशकत्वात्। एवं तर्हि शृणु श्रुत्यर्थं हित्वा सर्वमिमानं न त्विभमानेन सिद्धान्ती—ऐसी बात नहीं है; उस अवस्थामें भी ''पुरीतत् नाडीमें शयन करता है'' इस श्रुतिके अनुसार जीवका पुरीतत् नाडीसे सम्बन्ध रहनेके कारण यह अभिप्राय मिथ्या ही है कि उसका आधा भार निवृत्त हो जाता है ।

पूर्व ० – तो फिर यह कैसे कहा गया है कि 'इस अवस्थामें यह पुरुष स्वयंप्रकाश होता है'?

मध्यस्थ-यदि ऐसा मानें कि अन्य शाखाकी श्रुति \* होनेके कारण यहाँ उसकी कोई अपेक्षा नहीं है, तो ?

पूर्व०-ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि हमें सब श्रुतियोंके अर्थकी एकता ही इष्ट है। सम्पूर्ण वेदान्तों- का तात्पर्य एक आत्मा ही है; वही उन्हें वतलाना इष्ट है और वही जिज्ञासुओंको ज्ञातन्य है। इसल्यिये स्वममें आत्माकी स्वयंप्रकाशताकी उपपत्ति बतलाना उचित है, क्योंकि श्रुति यथार्थ तत्त्वको ही प्रकाशित करनेवाली है।

सिद्धान्ती-अच्छा तो अब सब प्रकारका अभिमान त्यागकर श्रुतिका

<sup>\*</sup> क्योंकि यह C-तिप्रतिषद्धार्श्वाधार्म्य क्षित्रकार्महिल्किक्षेण अत्रायं पुरुषः आदि श्रुति यजुर्वेदीय काण्य-शाखाकी है ।

वर्षशतेनापि श्रुत्यर्थो ज्ञातुं शक्यते सम्भः पण्डितस्मन्यैः। यथा-हद्या-काशे पुरीतित नाडीषु च स्वपतस्तत्संबन्धाभावात्ततो विवि-च्य दर्शयितं शक्यत इत्यात्मनः स्वयंज्योतिष्टं न वाध्यते । एवं मनस्वविद्याकामकर्मनिमित्तोद्-भूतवासनावति कर्मनिमित्ता चासनाविद्ययान्यद्वस्त्वन्तर्मिव सर्वकार्यकरणेभ्यः पश्यतः प्रविविक्तस्य द्रष्ट्रवीसनाभ्यो **दृ**श्यरूपाभ्योऽन्यत्वेन ज्योतिष्टं सुद्पितेनापि ताकिकेण न वारियतुं शक्यते। तसात् साधूकं मनसि प्रलीनेषु करणेषु अप्रलीने च मनसि मनोमयः

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotri पण्डित माननेवाले सभी पुरुषोंको सौ वर्षमें भी श्रुतिका अर्थ समझमें नहीं आ सकता । जिस प्रकार [स्वप्नावस्थामें ] हृदयाकाशमें और परीतत् नाडीमें शयन करनेवाले आत्माका स्वयंप्रकाशत्व वाधित नहीं हो सकता, क्योंकि वह उससे सम्बन्ध न रहनेके कारण उससे पृथक् करके दिखलाया जा सकता है उसी प्रकार अविद्या, कामना और कर्म आदिके कारण उन्हत हुई वासनाओंसे युक्त होनेपर भी मनमें अविद्यावश प्राप्त हुई कर्म-निमित्तक वासनाको अन्य वस्तुके समान देखनेवाले तथा सम्पूर्ण कार्य-करणोंसे पृथाभूत आत्माका स्वयंप्रकाशत्व बड़े गर्वीले तार्किकोंद्वारा भी निवृत्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह दश्यरूप वासनाओंसे भिनरूपसे स्थित है। इसिंखिये यह कहना बहुत ठीक है कि 'इन्द्रियोंके मनमें लीन हो जानेपर तथा मनके लीन न होनेपर आत्मा

स्वमान्पर्यतीति । CC-0. Prof. Satya Vra भूनश्राप्ति शक्तम् व्या करता है'।

कथं महिमानमनुभवतीत्यु-च्यते; यन्मित्रं पुत्रादि विभूत्यनु-वा पूर्व दृष्टं तद्वासना-भवप्रकार: वासितः पुत्रमित्रादि-वासनासमुद्भृतं पुत्रं मित्रमिव वाविध्या पश्यतीत्येवं मन्यते। तथा श्रुतमर्थं तद्वासनयानुशृणो-तीव । देशदिगन्तरैश्च देशान्तरै-र्दिगन्तरैश्च प्रत्यनुभृतं पुनस्तत्प्रत्यनुभवतीवाविद्यया चाभिञ्जनमन्यदृष्टं तथा जन्मान्तरदृष्ट्यित्यर्थः च अत्यन्तादृष्टे वासनानुपपत्तेः एवं श्रुतं चाश्रुतं चानुभृतं चासिखनमिन केवलेन मनसा अननुभृतं च मनसैव जन्मान्तरे-ऽतुभृतमित्यर्थः । सच परमार्थी-दकादि, असच मरीच्युदकादि।

वह अपनी विभतिका किस प्रकार अनुभव करता है ? मो अब बतलाते हैं--जिस मित्र या पत्रादिको उसने पहले देखा होता है उसीकी वासनासे यक्त हो वह पत्र-मित्रादिकी वासनासे प्रकट हए पत्र या मित्रको मानो अविद्यासे देखता है-ऐसा समझता है। इसी प्रकार सने हुए विषयको मानो उसीकी वासनासे सनता है तथा दिग्देशान्तरोंमें यानी भिन्न-भिन्न दिशा और देशोंमें अनुभव किये हए पदार्थोंको अविद्यासे पनः-पनः अनुभव-सा करता है । इसी प्रकार दष्ट-इसी जन्ममें देखे हुए एवं अदृष्ट अर्थात् जन्मान्तरमें देखे हुए, पदार्थोमें क्योंकि अत्यन्त अदृष्ट वासनाका होना सम्भव नहीं है, श्रत-अश्रत, अनुभूत-जिसका इसी जन्ममें केवल मनसे अनुभव किया हो, अननुभूत-जिसका मनसे ही जन्मान्तरमे अनुभव किया हो, सत्—जल पदार्थ और आदि वास्तविक असत्—मृगजल आदि, अधिक क्या कि बहुनोक्तानुक्ति सर्व पश्यति नहीं कहे जार कि हुए अथवा Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri सर्वः पश्यति सर्वमनोवासनो-सन्नवं सनकरणात्मा मनोदेवः खमान्यस्यति ॥ ५॥

वह सर्वरूपसे मनोवासनारूप उपाधिवाला होकर देखता है। इस प्रकार यह सर्वेन्द्रियरूप मनोदेव खप्रोंको देखा करता है ॥५॥

सुषुप्तिनिरूपण

स यदा तेजसाभिभृतो भवत्यत्रैष देवः स्वप्नान पश्यत्यथ तदैतस्मिञ्शारीर एतत्सुखं भवति ॥ ६ ॥

जिस समय यह मन तेज (पित ) से आक्रान्त होता है उस समय यह आत्मदेव स्वप्न नहीं देखता । उस समय इस शरीरमें यह सुख (ब्रह्मानन्द) होता है ॥ ६ ॥

यदा मनोरूपो देवो यसिन्काले सौरेण पिताख्येन तेजसा नाडीशयेन सर्वतोऽभि-भूतो भवति तिरस्कृतवासना-द्वारो भवति तदा सह करणैः मनसो रक्ष्मयो ह्युपसंहता भवन्ति । यदा मनो दार्दिग्न-वद्विशेषविज्ञानरूपेण शरीरं व्याप्यावतिष्ठते तदा सुप्रप्तो भवति । अत्रैतसिन्काल एष मनआख्यो देवः स्त्रप्राञ

जिस समय वह मनरूप देव नाडीमें रहनेवाले पित्त नामक सौर तेजसे सब ओरसे अभिभृत अर्थात जिसकी वासनाओंकी अभिन्यक्रिका द्वार लुप्त हो गया है-ऐसा हो जाता है उस समय इन्द्रियोंके सहित मनकी किरणोंका हृदयमें उपसंहार हो जाता है। जिस समय मन काष्टमें व्याप्त अग्निके समान निर्विशेष विज्ञानरूपसे सम्पूर्ण शरीरको व्याप्त करके स्थित होता है उस समय वह सुषुप्ति-अवस्थामें पहुँच जाता है। यहाँ अर्थात् इस समय यह मन नामवाला पश्यति दर्शनद्वारस्य निरुद्धत्वात् देव स्त्रप्ति नहीं देखता, क्योंकि तेजसा । अथ तदैतस्मिञ्शरीर एतत्सुखं भवति यद्विज्ञानं निरावाधमित्रशेषेण शरीरच्यापकं प्रसन्नं भवतीत्यर्थः ॥ ६ ॥ उन्हें देखनेका द्वार तेजसे रक जाता है। तद्नन्तर इस शरीसें यह सुख होता है; तात्पर्य यह कि जो निराबाध और सामान्यरूपसे सम्पूर्ण शरीरमें व्याप्त विज्ञान है वही स्फुट हो जाता है॥ ६॥

\*\*EEBES+\*

एतसिन्कालेऽविद्याकामकर्मनिवन्धनानि कार्यकरणानि
शान्तानि भवन्ति । तेषु शान्तेषु
आत्मस्वरूपस्रपाधिमिरन्यथा
विभाव्यमानमद्वयमेकं शिवं शान्तं
भवतीत्येतामेवावस्थां पृथिव्याद्यविद्याकृतमात्रानुप्रवेशेन दर्शयितुं दृष्टान्तमाह—

इस समय अविद्या, काम और कर्मजनित दारीर एवं इन्द्रियाँ शान्त हो जाती हैं। उनके शान्त हो जानेपर, उपाधियोंके कारण अन्यरूपसे भासित होनेवाटा आत्म-खरूप अद्वितीय, एक, शिव और शान्त हो जाता है। अतः पृथिवी आदि अविद्याकृत मात्राओं (विषयों) के अनुप्रवेशद्वारा इसी अवस्थाको दिख्छानेके छिये दृष्टान्त दिया जाता है—

स यथा सोम्य वयांसि वासोवृक्षं संप्रतिष्ठन्ते एवं ह वै तत्सर्वं पर आत्मनि संप्रतिष्ठते ॥ ७॥

हे सोम्य ! जिस प्रकार पक्षी अपने बसेरेके वृक्षपर जाकर बैठ जाते हैं उसी प्रकार वह सब (कार्यकरणसंघात ) सबसे उत्कृष्ट आत्मामें जाकर स्थित हो जाता है ॥ ७॥

स दृष्टान्तो यथा येन प्रका- वह दृष्टान्त इस प्रकार है-रेण सोम्य प्रियदशैन वर्यासि हे सोम्य—हे प्रियदर्शन! जिस Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri पक्षिणो वासाधे वृक्षं वासोवृक्षं प्रति संप्रतिष्ठनते गच्छन्ति। एवं यथा दृष्टान्तो ह वै तद्वस्य-माणं सर्व पर आत्मन्यक्षरे संप्रतिष्ठते ॥ ७ ॥

प्रकार पक्षी अपने वासोवृक्ष-वसेरेके वृक्षकी ओर प्रस्थान करते यानी जाते हैं, यह जैसा दृष्टान्त है उसी प्रकार आगे कहा जानेवाला वह सब सर्वातीत आत्मा-अक्षरमें जाकर स्थित हो जाता है ॥ ७॥

किं तत्सर्वम्-

वह सब क्या है ?

पृथिवी च पृथिवीमात्रा चापश्चापोमात्रा च तेजश्च तेजोमात्रा च वायुश्च वायुमात्रा चाकाराश्चाकारामात्रा च चक्षुश्र द्रष्टव्यं च श्रोत्रं च श्रोतव्यं च घाणं च घात-व्यं च रसश्च रसयितव्यं च लक्च स्पर्शयितव्यं च वाक्च वक्तव्यं च हस्तौ चादातव्यं चोपश्यश्चानन्द्यितव्यं च पायुश्च विसर्जयितव्यं च पादौ च गन्तव्यं च मनश्च मन्तव्यं च बुद्धिश्च बोद्धव्यं चाहङ्कारश्चाहङ्कर्तव्यं च चित्तं च चेतयितव्यं च तेजश्च विद्योतयितव्यं च प्राणश्च विधारयितव्यं च ॥ ८ ॥

पृथिवी और पृथिवीमात्रा (गन्धतन्मात्रा), जल और रसतन्मात्रा, तेज और रूपतन्मात्रा, वायु और स्पर्शतन्मात्रा, आकाश और शब्द-तन्मात्रा, नेत्र और द्रष्टव्य (रूप), श्रोत्र और श्रोतव्य (शब्द), घ्राण और घ्रातव्य (गन्ध) रसना और रसयितव्य (रस), त्वचा और स्पर्शयोग्य पदार्थ, हाथ और प्रहण करनेयोग्य वस्तु, उपस्थ और आनन्दयितव्य, पायु और विसर्जनीय, पाद और गन्तव्य स्थान, मन और मनन करनेयाग्य, बुद्धि और विद्वापन एक किए और अहङ्गारका विषय, चित्त और चेतनीय, तेज और प्रकाश्य पदार्थ तथा प्राण और धारण करनेयोग्य वस्तु [ये सभी आत्मामें लीन हो जाते हैं] ॥ ८॥

पृथिवी च स्थूला पश्चगुणा तत्कारणा च पृथिवीमात्रा च गन्धतन्मात्रा, तथापश्चापोमात्रा च, तेजध तेजोमात्रा च, वायुश्र वायुमात्रा च, आका-श्रश्राकाशमात्रा च, स्थूलानि च सक्ष्माणि च भृतानीत्यर्थः। तथा चक्षश्रेन्द्रियं रूपं च द्रष्टव्यं च, श्रोत्रं च श्रोतव्यं च, घाणं च घातव्यं च, रसश्च रसयितव्यं च, त्वक्च स्पर्शियतव्यं च, वाक्च वक्तव्यं च, चादातव्यं च, उपस्थश्चानन्द-यितव्यं च, पायुश्च विसर्जयि-तव्यं च, पादौ च गन्तव्यं च, बुद्धीन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियाणि तथा चोक्तानि, मनश्र पूर्वोक्तम्, मन्तव्यं च तद्विपयः, बुद्धिश्र निश्चयात्मिका, बोद्धव्यं च तद्विषयः, अहङ्कारश्वाभिमान-लक्षणमन्तःकरणमहङ्कर्तव्यं च तद्विषयः, चित्तं च चेतनावद-

शब्दादि पाँच गुणोंसे यक स्थुल पृथिवी और उसकी कारण-भूत पृथिवीतन्मात्रा यानी गन्ध-तन्मात्रा, तथा जल और रस-तन्मात्रा, तेज और रूपतन्मात्रा, वायु और स्पर्शतन्मात्रा एवं आकाश ओर शब्दतनमात्राः अर्थात् सम्पूर्ण स्थ्रल और सुक्मभूत; इसी प्रकार चक्ष-इन्द्रिय और उससे द्रष्टन्य रूप, श्रोत्र और श्रवणीय (शब्द), घ्राण और घ्रातव्य (गन्ध), रस और रसयितव्य, त्वक् और स्पर्शयितव्य, वाक्-इन्द्रिय और वक्तव्य (वचन), हाथ और उनसे प्रहण करनेयोग्य पदार्थ, उपस्य और आनन्दियतव्य, पायु और विसर्जनीय (मल), पाद और गन्तव्य स्थान; प्रकार वर्णन की हुई ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रियाँ तथा पूर्वोक्त मन और उसका मन्तन्य विषय, निश्चयात्मिका बुद्धि और उसका बोद्धव्य विषय, अहङ्कार-अभिमानात्मक अन्तः-करण और उसका विषय अहङ्कर्तव्य, न्तःकरणम्, वित्रिति Satva Vrat Shastri Collection. चेतियति विषय, उसका चेतयितव्य विषय,

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri तद्विषयः, तेजश्च त्वगिन्द्रिय-च्यतिरेकेण प्रकाश्विशिष्टा या त्वक्तया निर्मास्यो विषयो विद्यो-सूत्रं तयितव्यम्, प्राणश्च यदाचक्षते तेन विधारियतव्यं संग्रथनीयं सर्वं हि कार्यकरण-जातं पाराध्येन संहतं नाम-रूपात्मकमेताबदेव ॥ ८॥

तेज यानी त्वगिन्द्रियसे भिन्न प्रकाश-, विशिष्ट त्वचा और विद्योतयितव्य-उससे प्रकाशित होनेवाला विषय [चर्म] तथा प्राण जिसे सूत्रात्मक कहते हैं और उससे धारण किये जानेयोग्य अर्थात् अथित होनेयोग्य [यह सब सुषुतिके समय आत्मामें जाकर स्थित हो जाता है, क्योंकि] पर-आत्माके लिये संहत हुआ नामरूपात्मक सम्पूर्ण कार्य-करण-जात इतना ही है ॥ ८॥

---

कादिवद्भोक्तृत्वकर्तृत्वेन इह अनुप्रविष्टम्-

अतः परं यदात्मरूपं जलसूर्य- इससे परे जो आत्मखरूप जलमें प्रतिबिम्बित सूर्यके समान इस शरीरमें कर्ता-भोक्तारूपसे अनुप्रविष्ट है---

सुषुप्तिमें जीवकी परमात्मप्राप्ति

एष हि द्रष्टा स्प्रष्टा श्रोता घाता रसयिता मन्ता बोद्धा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः स परेऽक्षर आत्मनि संप्रतिष्ठते ॥ ६॥

यही द्रष्टा, स्प्रष्टा, श्रोता, घाता, रसयिता, मन्ता (मनन करने-वाला), बोद्धा और कर्ता विज्ञानात्मा पुरुष है। वह पर अक्षर आत्मामें सम्यक्प्रकारसे स्थित हो जाता है ॥ ९॥

एप हि द्रष्टा स्प्रष्टा श्रोता | यही देखनेवाला, स्पर्श करने-वाला, सुननेवाला, सूँघनेवाला,

घाता रसयिता मन्ता बाद्धा चर्यनेवाली,भेमन करनेवाला,जानने-

कर्ता विज्ञानात्मा विज्ञानं विज्ञा-यतेऽनेनेति करणभृतं बुद्धचादीदं तु विजानातीति विज्ञानं कर्तृ-कारकरूपं तदात्मा तत्स्वभावो विज्ञातृस्वभाव इत्यर्थः । पुरुषः कार्यकरणसंघातोक्तोपाधिपूर्णत्वा-त्प्ररुपः । स च जलसूर्यकादि-प्रतिविम्बस्य सूर्यादिप्रवेश-वजगदाधारशेषे परेऽक्षर ाते आत्मिन संप्रुष्टते ॥ ९ ॥

वाला, कर्ता, विज्ञानात्मा—जिनमे जाना जाता है वह बुद्धि आदि ज्ञानके साधनखरूप हैं, किन्त यह आसा तो उन्हें जानता है इसिटिये यह कर्ता कारकरूप विज्ञान है। यह तद्रप-वैसे खभाववाला अर्थात् विज्ञातृस्वभाव है । तथा कार्य-करणसंघातरूप उपाधिमें पूर्ण होनेके कारण यह पुरुष है। जलमें दिखायी देनेवाटा सूर्यका प्रतिविम्ब जिस प्रकार जलक्दप उपाधिके नष्ट हो जानेपर सूर्यमें प्रविष्ट हो जाता है उसी प्रकार यह द्रष्टा, श्रोता आदिरूपसे बतलाया गया पुरुष अक्षर q₹ जगतके आधारभूत आत्मामें सम्यक्रूपसे स्थित हो जाता है ॥ ९॥

\*\*\*

तदेकत्वविदः फलमाह-

[ अक्षरब्रह्मके साथ ] विज्ञानात्माका एकत्व जाननेवालेको जो फल मिलता है, वह बतलाते हैं-

परमेवाक्षरं प्रतिपद्यते स यो ह वै तदच्छायमशरीर-मलोहितं शुभ्रमक्षरं वेदयते यस्त सोम्य । स सर्वज्ञः सर्वो भवति । तदेष श्लोकः ॥ १० ॥

हे सोम्य ! इस छायाहीन, अशरीरी, अलोहित, शुभ्र अक्षरको जी पुरुष जानता है। यह सर्वज्ञ और सर्वरूप हो जाता है। इस सम्बन्धमें यह श्लोक (मन्त्र) है।। १०॥

**[-**

I:

जो

गोर

साक्षित्वाच्याच

परमेवाक्षरं वक्ष्यमाणांवेशेषण प्रतिपद्यत इत्येतदुच्यते । स यो ह वै तत्सवंपणाविनिर्मुक्तोंऽच्छायं त्मोवर्जितम्, अशरीरं नामरूप-सर्वोपाधिशरीरवर्जितम्, अली-हितं लोहितादिसर्वगुणवर्जितम्, यत एवमतः शुभं शुद्धम्, सर्वविशेषणरहितत्वाद्धरम् सत्यं पुरुपाख्यम् , अन्नाणम् अमनोगोचरम्, शिवं शान्तं सवाद्याभ्यन्तरमजं वेदयते वि-जानाति यस्तु सर्वत्यागी सोम्य स सर्वज्ञो न तेनाविदितं किंचित् सम्भवति । पूर्वमविद्ययासर्वज्ञ आसीत्पुनर्विद्ययाविद्यापनये सर्वो भवति तदा। तत्तसिन्नर्थ एष श्लोको मन्त्रो भवति उक्तार्थ-संग्राहकः ॥ १० ॥

Digitized by Arya Samai Foundation Chemaicand eSampetri कहते हैं कि वह आगे वतलाये जानेवाले विशेषणोंसे युक्त पर अक्षरको ही प्राप्त हो जाता है। सम्पूर्ण एष-णाओंसे छूटा हुआ जो अधिकारी उस अच्छाय-तमोहीन, अशरीर-नामरूपमय सम्पूर्ण औपाधिक शरीरोंसे रहित, अलोहित— लोहितादि सब प्रकारके गुणोंसे हीन, और ऐसा होनेके कारण ही जो शुम्न—शुद्ध, सम्पूर्ण विशेषणोंसे रहित होनेके कारण अक्षर, पुरुष-संज्ञक सत्य, अप्राण, मनका अविषय, शिव, शान्त और सवाग्राभ्यन्तर अज परब्रह्मको जानता है, तथा जो सबका त्याग करनेवाला है, हे सोम्य ! वह सर्वज्ञ हो जाता है--उससे कुछ भी अज्ञात नहीं रह सकता। वह अविद्यावश पहले असर्वज्ञ था, फिर विद्याद्वारा अविद्याके नष्ट हो जाने-पर वहीं [ सर्वज्ञ और ] सर्वरूप हो जाता है। इस विषयमें उपर्युक्त अर्थका संप्रह करनेवाटा यह श्लोक यानी मन्त्र है ॥ १०॥

---

अक्षरबद्धके ज्ञानका फल

विज्ञानात्मा सह देवैश्व सर्वैः CC-0. Prof. प्राप्ता राम्याति हमा प्रतिष्ठन्ति यत्र ।

# तदक्षरं वेदयते यस्त सोम्य

स सर्वज्ञः सर्वमेवाविवेदोति ॥ ११॥

हे सोम्य ! जिस अक्षरमें समस्त देवोंके सहित विज्ञानात्मा प्राण और भूत सम्यक् प्रकारसे स्थित होते हैं उसे जो जानता है वह सर्वज्ञ सभीमें प्रवेश कर जाता है ॥ ११ ॥

विज्ञानात्मा सह देवैश्वाग्न्या-दिभिः प्राणाश्रश्चरादयो भूतानि पृथिव्यादीनि संप्रतिष्ठन्ति प्रविशन्ति यत्र यसिन्नक्षरे तद्क्षरं वेद्यते यस्तु सोम्य प्रियदर्शन स सर्वज्ञः सर्वमेव आविवेशाविश्वतीत्यर्थः ॥ ११॥

जिस अक्षरमें अग्रि आदि देवोंके सहित विज्ञानात्मा तथा चक्ष आदि प्राण और पृथिवी आदि भूत प्रतिष्ठित होते अर्थात् प्रवेश करते हैं, हे सोम्य-हे प्रियदर्शन! उस अक्षरको जो जानता है वह सर्वज्ञ सभीमें आविष्ट अर्थात प्रविष्ट हो जाता है ॥ ११ ॥

#### \*\*5000000

इति श्रोमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यश्रीमद्गोविन्दभगवतपूज्यपादशिष्य-श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतौ प्रश्नोपनिपद्भाष्ये चतुर्थः प्रश्नः ॥ ४ ॥



## कड़क्स महत्रक

一人流流—

सत्यकामका प्रश्न—ओङ्कारोपासकको किस लोककी प्राप्ति होती है ?

अथ हैनं शैब्यः सत्यकामः पप्रच्छ । स यो ह वै तद्भगवन्मनुष्येषु प्रायणान्तमोङ्कारमभिष्यायीत । कतमं वाव स तेन लोकं जयतीति ॥ १ ॥

तदनन्तर उन पिप्पलाद मुनिसे शिविपुत्र सत्यकामने पूछा-भगवन् ! मनुष्योंमें जो पुरुष प्राणप्रयाणपर्यन्त इस ओंकारका चिन्तन करे, वह उस (ओंकारोपासना) से किस लोकको जीत हेता है ? ॥ १ ॥

अथ हैनं शैव्यः सत्यकामः पप्रच्छः अथेदानीं परापरब्रह्म-प्राप्तिसाधनत्वेनोङ्कारस्योपासन-विधित्सया प्रश्न आरभ्यते-

स यः कश्चिद्ध वै भगवन् मनुष्येषु मनुष्याणां मध्ये तद् अद्भुतमिव प्रायणान्तं मरणान्तम्, यावजीवमित्येतत्, ओङ्कारमभि-

तदनन्तर उन आचार्य पिप्पलादसे शिविके पुत्र सत्य-कामने पृद्या; अब इससे आगे पर और अपर ब्रह्मकी प्राप्तिके साधन-खरूप ओंकारोपासनाका विधान करनेकी इच्छासे आगेका प्रश्न प्रारम्भ किया जाता है।

हे भगवन् ! मनुष्योंमें— मनुष्यजातिके बीच जो कोई आश्चर्यसद्दा विरल पुरुष मरण-पर्यन्त--यावजीवन ओंकारका अभिध्यान अर्थात् मुख्यरूपसे चिन्तन ध्यायीताभिमुख्यन चिन्तयत्, कर विह किस लोकको जीत

बाह्यविषयेभ्य उपसंहतकरणः समाहितचित्तो भवत्यावेशित-ब्रह्मभाव ओङ्कारे, आत्मप्रत्यय-सन्तानाविच्छेदो भिन्नजातीय-प्रत्ययान्तराखिलीकतो निर्वात-स्यदीपशिखासमोऽभिध्यानश-ब्दार्थः । सत्यत्रसचर्याहिंसापरि-ग्रहत्यागसंन्यासशीचसन्तोषा-मायावित्वाचनेकयमनियमानु-गृहीतः स एवं यावजीवव्रत-धारणः कतमं वाव, अनेके हि ज्ञानकर्मभिर्जेतच्या लोकास्तिष्टन्ति तेषु तेनोङ्काराभिध्यानेन कतमं स लोकं जयति ॥ १ ॥

हेता है ? ] इन्द्रियोंको बाह्य विषयोंमे हटाकर और चित्तको एकाम कर उसे भक्तिके द्वारा जिसमें ब्रह्मभाव-की प्रतिष्ठा की गयी है उस ओंकारमें इस प्रकार लगा देना कि आत्मप्रत्ययसन्ततिका विच्हेद हो-भिन्न जातीय प्रतीतियोंसे उसमें बाधा न आवे तथा वह वायहीन स्थानमें रक्खे हुए दीपक-की शिखाके समान स्थित हो जाय-ऐसा ध्यान ही 'अभिध्यान' शब्दका अर्थ है । सत्य, ब्रह्मचये, अहिंसा, अपरिग्रह, त्याग, संन्यास, शौच, सन्तोष, निष्कपटता आदि अनेक यम-नियमोंसे सम्पन्न होकर यावज्जीवन ऐसा व्रत धारण करने-वालेको भला कौन-सा लोक प्राप्त होगा ? क्योंकि ज्ञान और कर्मसे प्राप्त होनेयोग्य तो बहुत-से लोक हैं, उनमें उस ओंकारचिन्तनद्वारा वह किस लोकको जीत लेता है ? ॥१॥

<del>ः ्रिञ्ज</del>⊶ ओङ्कारोपासनासे प्राप्तव्य पर अथवा अपर ब्रह्म

तस्मै स होवाच एतद्वै सत्यकाम परं चापरं च ब्रह्म यदोङ्कारः। तस्माद्विद्वानेतेनैवायतनेनैकतरमन्वेति ॥ २॥

उससे उस पिप्पलादने कहा—हे सत्यकाम! यह जो ओंकार है वही निश्चय पर और अपर ब्रह्म है। अतः विद्वान् इसीके आश्रयसे उनमेंसे किसी एक प्रिक्ष की प्राप्त Shastri Collection.

इति पृष्टवते तस्मै स होवाच पिप्पलादः - एतद्वे सत्यकाम ! एतद्ब्रहा वै परं चापरं च ब्रहा परं सत्यमक्षरं पुरुषाच्यमपरं च प्राणाख्यं प्रथमजं यत्तदोङ्कार एवोङ्कारात्मकमोङ्कारप्रतीकत्वात्। परं हि ब्रह्म शब्दाद्यपलक्षणानहे मर्वधर्मविशेषवर्जितमतो न शक्यम अतीन्दियगोचरत्वात्केवलेन मन-सावगाहितुम्। ओङ्कारे तु विष्ण्वा-दिप्रतिमास्थानीये भक्त्यावेशित-ब्रह्मभावे ध्यायिनां तत्प्रसीदति इत्येतदवगम्यते शास्त्रप्रामाण्यात तथापरं च ब्रह्म । तस्मात्परं चापरं च ब्रह्म यदोङ्कार इत्युप-चर्यते। तसादेवं विद्वानेतेनैवातम-प्राप्तिसाधनेनैवोङ्काराभिध्यानेन एकतरं परमपरं वान्वेति त्रक्षानुगच्छति नेदिष्ठं द्यालम्बनम् ओङ्कारो ब्रह्मणः ॥ २ ॥

इस प्रकार पृछनेवाले सत्यकामसे पिप्पलादने कहा —हे सत्यकाम ! यह पर और अपर ब्रह्म; पर अर्थात् सत्य अक्षर अथवा पुरुषसंज्ञक ब्रह्म तथा जो प्रथम विकाररूप प्राण नामक अपर ब्रह्म है वह ओंकार ही है; अर्थात् ओंकाररूप प्रतीकवाला ओंकारस्वरूप ही है । परब्रह्म शब्दादिसे उपलक्षित होनेके अयोग्य और सब प्रकारके विशेष धर्मोंसे रहित है; अतः इन्द्रिय-गोचरतासे अतीत होनेके कारण केवल मनसे उसका अवगाहन नहीं किया जा सकता। किन्त विष्णु आदिकी प्रतिमास्थानीय ओंकारमें जिसमें कि भक्तिके द्वारा ब्रह्म-भावकी स्थापना की गयी है, ध्यान करनेवालोंके प्रति प्रसन्न होता है-यह शास्त्र-प्रमाणसे जानी जाती है। इसी प्रकार अपर त्रहा ॐकारमें ध्यान करनेवालोंके प्रति प्रसन्न होता है । अतः पर और अपर ब्रह्म ओंकार ही है-ऐसा उपचारसे कहा जाता है। सतरां, विद्वान् आत्मप्राप्तिके इस ओंकार-चिन्तनरूप साधनसे ही पर या अपर किसी एक ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है, क्योंकि ओंकार ही ब्रह्म-CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. समीपवर्ती आलम्बन है ॥ २॥

#### एकमात्राविशिष्ट ओङ्कारोपासनाका फल

स यद्येकमात्रमभिध्यायीत स तेनैव संवेदितस्तूर्ण-मेव जगत्यामभिसम्पद्यते । तसृचो मनुष्यलोकस्पनयन्ते स तत्र तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया सम्पन्नो महिमानमनु-भवति ॥ ३॥

वह यदि एकमात्राविशिष्ट ॐकारका ध्यान करता है तो उसीसे बोधको प्राप्त कर तुरन्त ही संसारको प्राप्त हो जाता है। उसे ऋचाएँ मनुष्यठोकमें हे जाती हैं। वहाँ वह तप. ब्रह्मचर्य और श्रद्धासे सम्पन होकर महिमाका अनुभव करता है ॥ ३॥

स यद्यपोङ्कारस्य सकल-मात्राविभागज्ञो न भवति तथापि ओङ्काराभिध्यानप्रभावादिशिष्टाम् एव गतिं गच्छतिः एतदेक-देशज्ञानवैगुण्यतयोङ्कारशरणः कर्मज्ञानोभयभ्रष्टो न दुर्गति गच्छति । किं तर्हि ? यद्यप्येवम् ओङ्कारमेवैकमात्राविभागज्ञ एव केवलोऽभिध्यायीतैकमात्रं सदा ध्यायीत स तेनैवैकमात्राविशि-ष्टोङ्काराभिष्यानेनैव संवेदितः सम्बोधितस्तूर्णं क्षिप्रमेव जगत्यां

यद्यपि वह ओंकारकी समस्त मात्राओंका जाता नहीं होता: तो भी ओंकारके चिन्तनके प्रभावसे वह विशिष्ट गतिको ही प्राप्त होता है। अर्थात ओंकारकी शरणमें प्राप्त हुआ पुरुष इसके एकांश ज्ञानरूप दोषसे कर्म और ज्ञान दोनोंसे भ्रष्ट होकर दुर्गतिको प्राप्त नहीं होता । तो फिर क्या होता है ? वह इस प्रकार यदि ओंकारकी केवल एक-मात्राका ज्ञाता होकर केवल एकमात्रा-विशिष्ट ओंकारका ही अभिध्यान यानी सर्वदा चिन्तन करता है तो वह उस एकमात्राविशिष्ट ओंकारके ध्यानसे ही संवेदित अर्थात् बोध पृथिच्यामभिसम्पद्यते । प्राप्त इतर तहिस्ताल जगती यानी पृथिवी-लोकमें प्राप्त हो जाता है।

किम् १ मनुष्यलोकम् । अनेकानि हि जन्मानि जगत्यां
सम्भवन्ति । तत्र तं साधकं
जगत्यां मनुष्यलोकमेवर्च उपनयन्त उपनिगमयन्ति । ऋच
ऋग्वेदरूपा द्योङ्कारस्य प्रथमैकमात्राभिध्याता । तेन स तत्र
मनुष्यजन्मनि द्विजाग्न्यः संस्तपसा
त्रह्मचर्येण श्रद्धया च संपन्नो
महिमानं विभृतिमनुभवति न
वीतश्रद्धो यथेष्टचेष्टो भवति
योगश्रष्टः कदाचिद्पि न दुर्गतिं
गच्छति ॥ ३ ॥

[पृथिवीलोकमें] किसे प्राप्त होता है? मनुष्यलेकको; क्योंकि संसारमें तो अनेक प्रकारके जन्म हो सकते हैं। उनमेंसे संसारमें उस साधकको ऋचाएँ मनुष्यलेकको ही ले जाती हैं, क्योंकि ओंकारकी ध्यान की हुई पहली एक मात्रा (अ) ऋग्वेदरूपा है। इससे उस मनुष्य-जन्ममें वह द्विजश्रेष्ठ होकर तप, ब्रह्मचर्य और श्रद्धासे सम्पन्न हो महिमा यानी विभूतिका अनुभव करता है—श्रद्धाहीन होकर स्वेच्छाचारी नहीं होता। ऐसा योगश्रष्ट कभी दुर्गतिको प्राप्त नहीं होता। ३॥

--

### द्विमात्राविशिष्ट ओङ्कारोपासनाका फल

अथ यदि द्विमात्रेण मनसि सम्पद्यते सोऽन्तिरक्षं यजुर्भिरुन्नीयते सोमलोकम् । स सोमलोके विभृतिमनु-भ्य पुनरावर्तते ॥ ४ ॥

और यदि वह दिमात्राविशिष्ट ओंकारके चिन्तनद्वारा मनसे एकत्वको प्राप्त हो जाता है तो उसे यजुःश्रुतियाँ अन्तरिक्षस्थित सोमलोकमें ले जाती हैं। तदनन्तर सोमलोकमें विभूतिका अनुभव कर वह
फिर लौट आता है भिन्नुः भागा Satya Vrat Shastri Collection.

अथ पुनर्यदि द्विमात्राविभाग-ज्ञो द्विमात्रेण विशिष्टमोङ्कारम अभिध्यायीत स्वमात्मके मनसि मननीये यजुर्मये सोमदैवत्ये सं-पद्यत एकाग्रतयात्मभावं गच्छति स एवं सम्पन्नो मृतोऽन्तरिक्षम् अन्तरिक्षाधारं दितीयमात्रारूपं द्वितीयमात्रारूपेरेव यज्ञिंकन्नीयते सोमलोकं सौम्यं जन्म प्रापयन्ति तं यज्ंपीत्यर्थः। स तत्र विभृतिम् अनुभूय सोमलोके मनुष्यलोकं प्रति पुनरावर्तते ॥ ४ ॥ ---

और यदि वह दो मात्राओं (अ उ) के विभागका ज्ञाता होका दिमात्राविशिष्ट ओंकारका चिन्तन करता है तो वह सोम ही जिसका देवता है उस खप्तात्मक यज्रवद-ख्रुष मननीय मनको प्राप्त होता है अर्थात एकामताद्वारा उसके आत्मभावको प्राप्त हो जाता है यानी उसे ही अपना-आप मानने लगता है]। इस अवस्था-में मृत्यको प्राप्त होनेपर वह अन्तरिक्षाधार द्वितीयमात्राखरूप सोमलोकमें द्वितीयमात्रारूप यजः-श्रुतियोद्धारा सोमलोकको ले जाया जाता है। अर्थात् यजुःश्रुतियाँ उसे सोमलोकसम्बन्धी जन्म प्राप्त कराती हैं । उस सोमलोकमें विभ्तिका अनुभव कर वह फिर मनुष्यलोकमें लौट आता है ॥ ४॥

त्रिमात्राविशिष्ट ओङ्कारोपासनाका फल

यः पुनरेतं त्रिमात्रेणोमित्येतेनैवाक्षरेण परं पुरुषमभि-ध्यायीत स तेजिस सूर्ये संपन्नः । यथा पादोदरस्त्वचा विनिर्मुच्यत एवं ह वै स पाप्मना विनिर्मुक्तः स सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकं स एतस्माज्जीवघनात्परात्परं पुरिशयं पुरुषमीक्षतं तदेतों क्ष्रोको भवतः ॥ ५॥

किन्तु जो उपासक त्रिमात्राविशिष्ट ॐ इस अक्षरद्वारा इस परम-पुरुषकी उपासना करता है वह तेजोमय सूर्यछोकको प्राप्त होता है। सर्प जिस-प्रकार केंचुलीसे निकल आता है उसी प्रकार वह पापोंसे मुक्त हो जाता है। वह सामश्रतियोंद्वारा ब्रह्मलोकमें ले जाया जाता है और इस जीवनघनसे भी उत्कृष्ट हृदयस्थित प्रम पुरुषका साक्षात्कार करता है। इस सम्बन्धमें ये दो श्लोक हैं॥ ५॥

यः पुनरेतमोङ्कारं त्रिमात्रेण त्रिमात्राविषयविज्ञानविशिष्टेन ओमित्येतेनैवाक्षरेण परं सर्या-न्तर्गतं पुरुषं प्रतीकेनाभि-ध्यायीत तेनाभिध्यानेन-प्रतीकत्वेन ह्यालम्बनत्वं प्रकृतम् ओङ्कारस्य परं चापरं च ब्रह्मेत्य-भेदश्रतेरोङ्कारमिति च द्वितीया-नेकशः श्रुता बाध्येतान्यथा यद्यपि तृतीयाभिध्यानत्वेन करण-त्वमुपपद्यते तथापि प्रकृतानु-रोधात्त्रिमात्रं परं पुरुषमिति

परन्त जो परुष इस तीन मात्राओं वाले-तीनमात्राविषयक विज्ञानसे यक्त 'ॐ' इस अक्षरात्मक प्रतीकरूपसे पर अर्थात सर्य-मण्डलान्तर्गत पुरुषका चिन्तन करता है वह उस चिन्तनके द्वारा ही ध्यान करता हुआ तृतीय मात्रारूप होकर तेजोमय सूर्य शेकमें स्थित हो जाता है। वह मृत्युके पश्चात् भी चन्द्रलोकादिके समान सूर्य छोकसे छौटकर नहीं आता. विक सूर्यमें लीन हुआ ही स्थित रहता है। 'परं चापरं च ब्रह्म' इस अभेदश्रतिद्वारा ओंकारका प्रतीकरूपसे आलम्बनत्व बतलाया गया है ब्रिह्मप्राप्तिमें उसका साधनत्व नहीं बतलाया गया।। अन्यथा बहुत-सी श्रुतियोंने जो 'ओंकारम' ऐसी द्वितीया विभक्ति दितीयैव परिणेया त्यजेदक vrat Shasti Collection वह बाधित हो जायगी।

( महा० उ० कुलसार्थे'' ३७।१७) इति न्यायेन । **तृ**तीयमात्रारूपस्तेजसि स सूर्ये संपन्नो भवति ध्यायमानो मृतोऽपि सूर्यात्सोमलोकादिव न पुनरावर्तते किन्तु सूर्ये संपन्न-सात्र एव ।

यथा पादोदरः सर्पस्त्वचा विनिर्मुच्यते जीर्णत्विग्विनिर्मुक्तः स पुनर्नवो भवति । एवं ह वा एष यथा दृष्टान्तः स पाप्मना सर्पत्वक्यानीयेनागुद्धिरूपेण विनिर्मुक्तः सामभिस्तृतीयमात्रा-रूपैरूर्ध्वमुनीयते त्रक्षलोकं हिर-ण्यगर्भस्य ब्रह्मणो लोकं सत्या-ख्यम् । स हिरण्यगर्भः सर्वेषां संसारिणां जीवानामात्मभूतः। स द्यन्तरात्मा लिङ्गरूपेण सर्व-भृतानां तिसन्हि लिङ्गात्मनि संहताः सर्वे जीवाः । तसात्स जीवघनः। स विद्वांस्त्रिमात्रोङ्का-CC-0. Prof. Satya Vrat राभिज्ञ एतसाञ्जीवघनाद्विरण्य-विद्वान इस उत्तम जीवघनस्वरूप

यद्यपि 'ओसित्येतेन' इस वतीया विभक्ति होनेके कारण इसका करणत्व (साधनत्व) मानना भी ठीक है तथापि 'त्यजेदेकं कुलसारें' (कुलके हितके लिये एक व्यक्तिका त्याग कर देना चाहिये) इस न्यायसे प्रकरणके अनुसार इसे 'त्रिमात्रं परं पुरुपम्' इस प्रकार द्वितीया विभक्तिमें ही परिणत कर टेना चाहिये।

जिस प्रकार पादोदर—सर्प केंचुलीसे छूट जाता है, और वह जीर्ण त्वचासे छूटकर पुनः नवीन हो जाता है, उसी प्रकार जैसा कि यह दष्टान्त है, वह साधक सर्पकी केंचुटीरूप अशुद्धिमय पापसे मुक हो तृतीय मात्रारूप सामश्रुतियोद्धारा उपरकी ओर ब्रह्मलोकको यानी हिरण्यगर्भ — ब्रह्माके सत्य नामक लोकको ले जाया जाता है। वह हिरण्यगर्भ सम्पूर्ण संसारी जीवोंका आत्मखरूप है। वहीं छिङ्गदेहरूपसे समस्त जीवोंका अन्तरात्मा है। लिङ्गारमा हिर्ण्यगर्भमें ही समस्त जीव संहत हैं। अतः वह जीवघन है। वह त्रिमात्र ओंकार-जीवधनस्वरूप

गर्भात्परात्परं परमात्माख्यं पुरुषमीक्षते पुरिशयं सर्वशरीस-नुप्रविष्टं पश्यति ध्यायमानः । तदेतसिन्यथोक्तार्थप्रकाशकौ मन्त्रौ भवतः ॥ ५ ॥

हिरण्यगर्भसे भी श्रेष्ट तथा परिशय-सम्पर्ण शरीरोंमें अनुप्रविष्ट प्रमात्मा-संज्ञक प्ररुपको देखता है। इस उपर्यक्त अर्थको ही प्रकाशित करने-वाले ये दो श्लोक यानी मन्त्र हैं।।५॥

---

ओङ्कारकी तीन मात्राओंकी विशेषता

तिस्रो मात्रा मृत्युमत्यः प्रयुक्ता अन्योन्यसक्ता अनविप्रयुक्ताः ।

कियास बाह्याभ्यन्तरमध्यमास्

सम्यक्प्रयुक्तासु न कम्पते ज्ञः॥६॥

ओङ्कारकी तीनों मात्राएँ [पृथक्-पृथक् रहनेपर] मृत्युसे युक्त हैं। वे [ध्यान-क्रियामें] प्रयुक्त होती हैं और प्रस्पर सम्बद्ध तथा अनविप्रयुक्ता (जिनका विपरीत प्रयोग न किया गया हो ऐसी) हैं। इस प्रकार बाग्र (जाप्रत्), आभ्यन्तर (सुपुप्ति) और मध्यम (स्वप्न-स्थानीय) क्रियाओंमें उनका सम्यक् प्रयोग किया जानेपर ज्ञाता पुरुष विचिलत नहीं होता ॥ ६॥

तिस्रस्त्रिसंख्याका अकारो-कारमकाराख्या ओङ्कारस्य मात्रा मृत्युमत्यो मृत्यु-र्यासां विद्यते ता मृत्युमत्यो

ओंकारकी अकार, उकार और मकार-ये तीन मात्राएँ मृत्युमती हैं। जिनकी मृत्य विद्यमान है-जो मृत्युकी पहुँचसे परे नहीं हैं मृत्युगोचरादनतिकान्ता मृत्यु- अर्थात् मृत्युकी विषयभूता ही हैं गोचरा एवेत्यर्थः िता आरमेना उन्हें मृत्युमती कहते हैं। वे आत्मा- ध्यानिकयासु प्रयुक्ताः, किं चा-इतरेतरसंबद्धाः, न्योन्यसक्ता अनविप्रयुक्ता विशेषेणैकैकविषय एव प्रयुक्ता विष्रयुक्ताः, न तथा विप्रयुक्ता अविप्रयुक्ता नाविप्र-यक्ता अनविष्रयुक्ताः।

किं तर्हि, विशेषेणैकसिनध्यान-काले तिसप क्रियास वाद्या-भ्यन्तरमध्यमास जाग्रतस्वम-सुपुप्तस्थानपुरुपाभिध्यानलक्षणासु योगक्रियासु सम्यक्त्रयुक्तासु सम्यग्ध्यानकाले प्रयोजितास न कम्पते न चलति ज्ञो योगी यथोक्तविभागज्ञ ओङ्कारस्य इत्यर्थः न तस्यैवंविदश्रलनम्रप-पद्यते । यसाजाग्रतस्वमसुपुप्त-

की ध्यानिकयाओं में प्रयक्त होती हैं: और अन्योन्यसक्त यानी एक-दसरीसे सम्बद्ध हैं ितथा वे 'अनविप्र-युक्ता' हैं-- जो विशेषरूपसे एक विपयमें ही प्रयुक्त हों वे 'विप्रयुक्ता' कहलाती हैं, तथा जो विप्रयुक्ता न हों उन्हें 'अविप्रयुक्ता' कहते हैं और जो अविप्रयुक्ता नहीं हैं वे ही 'अनविप्र-यक्ता' कहलाती हैं।

तो इससे क्या सिद्ध हुआ ? इस प्रकार विशेषरूपसे एक ही बाहा, आभ्यन्तर और मध्यम तीन क्रियाओं-में यानी ध्यानकालमें जाप्रत्, खप्न और सुषुप्तिके अभिमानी [ विश्व, तैजस और प्राज्ञ अथवा समष्टिरूपसे विराट्, हिरण्यगर्भ और ईश्वर-इन तीनों ] पुरुषोंके अभिध्यानरूप योगिकयाओंके सम्यक् प्रयोगिकिये जानेपर-सम्यग् ध्यानकालमें प्रयो-जित होनेपर ज्ञानी-योगी अर्थात् ओंकारकी मात्राओंके पूर्वीक्त विभाग-को जाननेवाटा साधक विचिहत नहीं होता । इस प्रकार जाननेवाले उस योगीका विचिति होना सिद्ध नहीं होता; क्योंकि जाग्रत्, खप्र पुरुषाः सह स्यानमात्रात्रयरूपेण स्थानोंके महित्र महानगरमा ओंकार-

ओङ्कारात्मरूपेण दृष्टाः। स होतं विद्वान्सर्वात्मभूत ओङ्कारमयः कतो वा चलेत्कस्मिन्वा ॥ ६॥ होगा ? ॥ ६॥

खरूपसे देखे जा चुके हैं। इस प्रकार सर्वातमभूत और ओंकार-खरूपताको प्राप्त हुआ वह विद्वान् कहाँसे और किसके प्रति विचलित

まるので

ऋगादि वेद और ओङ्कारसे प्राप्त होनेवाले लोक

सर्वार्थसंग्रहार्थो द्वितीयो दूसरा मन्त्र उपर्युक्त सम्पूर्ण अर्थका संग्रह करनेके छिये है-मन्त्रः--

ऋग्भिरतं यजुभिरन्तरिक्षं सामभिर्यत्तत्कवयो वेदयन्ते । तमोङ्कारेणैवायतनेनान्वेति विद्वान्

यत्तच्छान्तमजरममृतमभयं परं चेति॥७॥

साधक ऋग्वेदद्वारा इस लोकको, यजुर्वेदद्वारा अन्तरिक्षको और सामवेदद्वारा उस लोकको प्राप्त होता है जिसे विज्ञजन जानते हैं। तथा उस ओंकाररूप आलम्बनके द्वारा ही विद्वान् उस लोकको प्राप्त होता है जो शान्त, अजर, अमर, अभय एवं सबसे पर (श्रेष्ठ) है ॥ ७॥

ऋग्भिरतं लोकं मनुष्योप-लिक्षितम् । यजुर्भिरन्तरिक्षं सोमाधिष्ठितम् । सामभिर्यत्तद्-ब्रह्मलोकमिति तृतीयं कवयो मेधाविनो नाविद्वांसो

ऋग्वेदद्वारा इस मनुष्योपलक्षित लोकको, यजुर्वेदद्वारा सोमाधिष्ठित अन्तरिक्षको और सामवेदद्वारा उस तृतीय ब्रह्मलोकको, जिसे कि विद्यावन्त एव कवि, मेधावी अर्थात् विद्वान्लोग CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. ही जानते हैं-अविद्वान् नहीं;

तं त्रिविधं होकमोङ्कारेण साधनेनापरब्रह्मह्रक्षणमन्वेत्यनु-गच्छति विद्वान् ।

तेनैवोङ्कारेण यत्तत्परं ब्रह्माक्षरं सत्यं पुरुषाच्यं शान्तं
विम्रुक्तं जाग्रत्स्वमसुपुष्त्यादिविशेषसर्वप्रपञ्चविवर्जितमत एव
अजरं जरावर्जितममृतं मृत्युवर्जितमत एव यसाजराविकियारिहतमतोऽभयम् , यसादेव
अभयं तसात्परं निरितशयम् ;
तद्प्योङ्कारेणायतनेन गमनसाधनेनान्वेतीत्यर्थः । इतिशब्दो
वाक्यपरिसमाष्त्यर्थः ॥ ७ ॥

इस क्रमसे ओंकाररूप साधनके द्वारा ही विद्वान् अपरब्रह्मखरूप इस त्रिविध छोकको प्राप्त हो जाता है अर्थात् इन तीनोंका अनुगमन करता है।

उस ओंकारसे ही वह उस अक्षर सत्य और पुरुषसंज्ञक परब्रह्म-को प्राप्त होता है जो शान्त अर्थात् जाग्रत्, खप्त और सुषुप्ति आदि विशेषभावसे मुक्त तथा सव प्रकारके प्रपन्नसे रहित है, इसी छिये जो अजर—जराशून्य अतः अमृत— मृत्युरहित है। क्योंकि वह जरा आदि विकारोंसे रहित है इसिंग्ये अभयरूप है । और अभय होनेके कारण ही पर-निरतिशय है। तात्पर्य यह कि उसे भी वह ओंकार-रूप आलम्बन यानी गमन-साधनके द्वारा ही प्राप्त होता है। मन्त्रके अन्तमें 'इति' शब्द वाक्यकी परिसमाप्तिके छिये है।।७॥

#### \*\*\*\*\*\*\*

इति श्रीमत्पर्महंसपरित्राजकाचार्यश्रीमद्गोविन्दभगवत्पृज्यपादिश्य-

श्रीमच्छद्भरभगवतः कृतौ प्रश्नोपनिषद्भाष्ये

पञ्चमः प्रश्नः ॥ ५ ॥

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

#### क्य मश्र

NOS SECTIONS

सुकेशाका प्रश्न—सोलह कलाओंवाला पुरुष कीन है ?

अथ हैनं सुकेशा भारद्वाजः पप्रच्छ । भगवन्हिर-ण्यनाभः कौसल्यो राजपुत्रो मामुपेत्यैतं प्रश्नमपृच्छत । षोडशकलं भारद्वाज पुरुषं वेत्थ तमहं कुमारमव्रवं नाहमिमं वेद यद्यहमिममवेदिषं कथं ते नावक्ष्यमिति समूलो वा एव परिशुष्यति योऽनृतमभिवदति तस्माना-हीम्यनृतं वक्तुं स तूष्णीं रथमारुह्य प्रवत्राज । तं त्वा पृच्छामि कासौ पुरुष इति ॥ १ ॥

तदनन्तर उन विष्यलादाचार्यसे भरद्वाजके पत्र सकेशाने पूछा-"भगवन् ! कोसलदेशके राजकुमार हिरण्यनाभने मेरे पास आकर यह प्रश्न पृछा था—'भारद्वाज! क्या जू सोलह कलाओंवाले पुरुषको जानता है ?' तब मैंने उस कुमारसे कहा—'मैं इसे नहीं जानता; यदि मैं इसे जानता होता तो तुझे क्यों न बतलाता ? जो पुरुष मिध्याभाषण करता है वह सब ओरसे मूलसहित सूख जाता है; अतः मैं मिध्याभाषण नहीं कर सकता।' तब वह चुपचाप रथपर चढ़कर चला गया। सो अब मैं आपसे उसके विषयमें पूछता हूँ कि वह पुरुष कहाँ है ?"॥ १॥

अथ हैनं सुकेशा भारद्वाजः पप्रच्छ । समस्तं जगत्कार्यकरण-लक्षणं

तदनन्तर उन विष्पलादाचार्यसे भरद्वाजके पुत्र सुकेशाने पूछा । पहले यह कहा जा चुका है कि सह विज्ञानात्मना सुषुप्तिकालमें विज्ञानात्माके सहित CC-0. Prof. Satya Vrat Shastir Collection जगत् अक्षर परसिनक्षरे सुपुप्तिकाले सम्प्र- ( अविनाशी ) परम पुरुषमें लीन तिष्ठत इत्युक्तम् । सामध्यीत्प्रलये-जपि तसिनेवाक्षरे सम्प्रतिष्ठते जगत्तत एवोत्पद्यत इति सिद्धं भवति । न ह्यकारणे कार्यस्य सम्प्रतिष्टानम्पपद्यते ।

च 'आत्मन एप उक्त प्राणो जायते इति । जगतश्र यन्मलं तत्परिज्ञानात्परं श्रेय इति सर्वोपनिपदां निश्चितोऽर्थः। अनन्तरं चोक्तं 'स सर्वज्ञः सर्वो भवति' इति । वक्तव्यं च क तर्हि तद्क्षरं सत्यं पुरुषाख्यं विज्ञेयमिति । तदर्थोऽयं प्रश्न आरम्यते । वृत्तान्त्राख्यानं च विज्ञानस्य दुर्लभत्वख्यापनेन तछन्ध्यर्थे मुमुसूणां यत्न-विशेपोपादानार्थम् । अस्मिनि Colleसिमिने

हो जाता है । इसी नियमके अनुसार यह भी सिद्ध होता है कि प्रलयकालमें भी यह जगत उस अक्षरमें ही स्थित होता है और फिर उसीसे उत्पन हो जाता है. क्योंकि जो कारण नहीं है उसमें कार्यका लीन होना सम्भव नहीं है।

इसके सिवा प्रश्न ३।३ में 1 यह कहा भी है कि 'यह प्राण आत्मासे उत्पन्न होता है' तथा सम्पूर्ण उपनिषदोंका यह निश्चित अभिप्राय है कि 'जो जगत्का आदि कारण है उसके ज्ञानसे ही आत्यन्तिक कल्याण हो सकता है।' अभी [प्रश्न ४। १० में] यह कहा जा चुका है कि 'वह सर्वज्ञ और सर्वात्मक हो जाता है।' अतः अव यह बतलाना चाहिये कि 'उस पुरुपसंज्ञक सत्य और अक्षरको कहाँ जानना चाहिये ?' इसीके छिये यह [ छठा ] प्रश्न आरम्भ किया जाता है। आख्या-यिकाका उल्लेख इसलिये किया गया है कि जिससे विज्ञानकी दुर्छभता प्रदर्शित होनेसे मुमुश्रुलीग विशेष िये

हे भगवन् हिरण्यनामो नामतः कोसलायां भवः कौसल्यो राज-पुत्रो जातितः क्षत्रियो मास् उपेत्योपगम्येतमुच्यमानं प्रक्षम् अपृच्छत । पोडशकलं पोडश-संख्याकाः कला अवयवा इव आत्मन्यविद्याध्यारोपितरूपा यसिन् पुरुषे सोऽयं पोडशकलस्तं पोडशकलं हे भारद्वाज पुरुषं वेत्थ विजानासि । तमहं राजपुत्रं क्रमारं पृष्टवन्तमत्रवमुक्तवानसि नाहमिमं वेद यं त्वं पृच्छसीति।

एवमुक्तवत्यपि मय्यज्ञानम् असंभावयन्तं तमज्ञाने कारणम् अवादिपम्। यदि कथाञ्चिदहिममं त्वया पृष्टं पुरुषमवेदिषं विदित-वानिस कथमत्यन्तिशिष्यगुण-वतेऽर्थिने ते तुभ्यं नावक्यं नोक्त-वानसि न ब्र्यामित्यर्थः । भ्योऽप्यप्रत्ययमिवालक्ष्य प्रत्यायितुमञ्जवम् । समूलः CC-0. Prof. Satya Vrat shash क्रिक्टाओपने आत्माको अन्यथा सह मुलेन वा एषोऽन्यथा

अब सुकेशाका प्रश्न आरम्भ होता है-] 'हे भगवन् ! कोसळ-पुरीमें उत्पन्न हुए हिरण्यनाभ नामक एक राजपुत्रने-जो जातिका क्षत्रिय था मेरे समीप आकर यह आगे कहा जानेवाला प्रश्न किया-'हें भारद्वाज ! क्या त् पोडशकलं पुरुवको-जिस पुरुषमें, शरीरमें अवयवींके समान, अविद्यावरा सोलह कलाएँ आरोपित की गयी हों उसे पोडशकल पुरुष कहते हैं ऐसे उस सोटह कलाओंवाले पुरुषको क्या तू जानता है ?' इस प्रकार पूछते हुए उस राजकमारसे मैंने कहा-'तुम जिसके विषयमें पछते हो मैं उसे नहीं जानता ।'

ऐसा कहनेपर भी मुझमें अज्ञानकी सम्भावना न करनेवाले उसं राजक्रमारको मैने अपने अज्ञानका कारण बतलाया—'यदि कहीं तेरे पृछे हुए इस पुरुपको मैं जानता तो तुझ अत्यन्त शिष्यगुणसम्पन प्रार्थिसे क्यों न कहता ! अर्थात् तुझे क्यों न बतलाता ?' फिर भी उसे अविश्वस्त-सा देख उसको विश्वास दिलानेके लिये मैंने कहा-

करता हुआ अनृत-अयथार्थ

सन्तमात्मानमन्यथा कुर्वन्ननृतम् अयथाभृतार्थमभिवदति यः स परिशुष्यति शोपम्रुपैतीहलोकपर-लोकाभ्यां विच्छिद्यते विनञ्यति । यत एवं जाने तसान्नार्हाभ्यहम् अनृतं वक्तुं मृहवत् ।

स राजपुत्र एवं प्रत्यायितः
तूष्णीं त्रीडितो रथमारुद्य
प्रवत्राज प्रगतवान्यथागतमेव।
अतो न्यायत उपसन्नाय योग्याय
जानता विद्या वक्तव्येवानृतं च
न वक्तव्यं सर्वास्वप्यवस्थास
इत्येतित्सद्धं भवति। तं पुरुषं
त्वा त्वां पृच्छामि मम हदि
विज्ञेयत्वेन शल्यमिव मे हदि
स्थितं क्वासौ वर्तते विज्ञेयः
पुरुष इति।। १।।

भाषण करता है वह सम्ल अर्थात् मृलके सहित सूख जाता है अर्थात् इस लोक और परलोक दोनोंसे ही विलग होकर नष्ट हो जाता है। मैं इस बातको जानता हूँ, इसलिये अज्ञानी पुरुषके समान मिथ्या भाषण नहीं कर सकता।

इस प्रकार विश्वास दिलाये जानेपर वह राजकुमार चुपचाप—संकुचित हो रथपर चढ़कर जहाँ से आया था वहीं चला गया। इससे यह सिद्ध होता है कि अपने समीप नियमपूर्वक आये हुए योग्य जिज्ञासुके प्रति विज्ञ पुरुषको विद्याका उपदेश करना ही चाहिये तथा सभी अवस्थाओं में मिथ्या भाषण कभी न करना चाहिये। [सुकेशा कहता है—'हे भगवन्!] मेरे हृदयमें ज्ञातन्यरूपसे काँटेके समान खटकते हुए उस पुरुषके विषयमें मैं आपसे पूछता हूँ कि वह ज्ञातन्य पुरुष कहाँ रहता है!।।

---

पिप्पलादका उत्तर—वह पुरुष शरीरमें स्थित है। तस्मै स होवाच । इहैवान्तःशरीरे सोम्य स पुरुषी CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. यस्मिन्नेताः षोडश कलाः प्रभवन्तीति ॥ २॥

उससे आचार्य पिप्पठादने कहा—'हे सोम्य! जिसमें इन सोठह कलाओंका प्रादुर्भीव होता है वह पुरुष इस शरीरके भीतर ही वर्तमान है ॥ २॥

तस्में स होवाच । इहेवान्तः-शरीरे हदयपुण्डरीकाकाशमध्ये हे सोम्य स पुरुषो न देशान्तरे विज्ञेयो यसिनेता उच्यमानाः पोडश कलाः प्राणाद्याः प्रभवन्ति उत्पद्यन्त इति पोडशकलाभिः उपाधिभृताभिः सकल निष्कलः पुरुषो लक्ष्यतेऽविद्ययेति तदुपाधिकलाध्यारोपापनयेन विद्यास पुरुषः केवलो दर्शय-तच्य इति कलानां तत्प्रभवत्वम् उच्यते। प्राणादीनामत्यन्तनिर्विशेषे ह्यद्वये शुद्धे तत्त्वे न शक्योऽध्या-रोपमन्तरेण प्रतिपाद्यप्रतिपाद-नादिव्यवहारः कर्तुमिति कलानां प्रभवस्थित्यप्यया

उससे उस ( पिप्पटादाचार्य ) ने कहा — हे सोम्य ! उस पुरुषको यहीं — इस शरीरके भीतर हृदय-पुण्डरीकाकाशमें ही जानना चाहिये-किसीअन्य देश (स्थान) में नहीं, जिस ( पुरुष ) में कि इन आगे कही जानेवाली प्राण आदि सोलह कलाओंका प्राद्मीव होता है अर्थात् जिससे ये उत्पन होती हैं। इन उपाधिभूत सोलह-कलाओंके कारण वह पुरुष कला-हीन होकर भी अविद्यावश कला-वान्-सा दिखलायी देता है। उन औपाधिक कलाओंके अध्यारोपकी विद्यासे निवृत्ति करके उस पुरुषको शुद्ध दिखलाना है इसलिये प्राणादि कलाओंको उसीसे उत्पन्न होनेवाली कहा है, क्योंकि अत्यन्त निर्विशेष, अद्वय और विशुद्ध तत्त्वमें अध्या-रोपके बिना प्रतिपाद्य-प्रतिपादन आदि कोई व्यवहार नहीं किया जा सकता । इसलिये कलाओंके अविद्याविषयक उत्पत्ति, अविद्याचिष्याः । नैवटण जाता है, क्योंकि ये कलाएँ चैतन्यसे व्यतिरेकेणैव हि कला जायमानाः तिप्रन्त्यः प्रलीयमानाश्च सर्वदा लक्ष्यन्ते ।

अत एव भ्रान्ताः केचिव अग्निसंयोगाद्यतमिव घटाद्याकारेण चैतन्यम् विकल्पाः एव प्रतिक्षणं जायते नश्यतीति तन्त्रिरोधे शुन्यमिव सर्व-मित्यपरे । घटादिविषयं चैतन्यं चेतियतुर्नित्यस्थात्मनोऽनित्यं जायते विनक्यतीत्यपरे । चैतन्यं भृतधर्म इति लौकायतिकाः। अनुपायोपजनधर्मकचैतन्यसात्सा नाम रूपायुपाधिधर्मैः एव प्रत्यवभासते ''सत्यं ज्ञानमन-न्तं त्रक्ष" (तै० उ० २।१।१) ''प्रज्ञानं ब्रह्म'' ( ऐ० उ० ५।३) "विज्ञानमानन्दं त्रक्ष" (चृ० उ० ३।९।२८) ''बिज्ञानघन एव'' श्रुतिम्यः । स्वरूपव्यमिचारिषु

अभिन रहकर ही सर्वदा उल्ल स्थित तथा लीन होती जाती हैं।

इसीसे कछ भ्रान्त प्रवींका मत है कि 'अग्निके संयोगसे वृतके समान चैतन्य ही प्रत्येक क्षणमें घट आदि आकारोंमें उत्पन्न और नष्ट हो रहा है।' इनसे भिन दसरों ( शून्यवादियों ) का मत है कि 'इनका निरोध हो जानेपर सब कुछ श्रूचमय हो जाता है।' तथा अन्य ( नैयायिक ) कहते हैं कि 'चेतयिता नित्य आत्माकी घटादिको विषय करनेवाली अनित्य चेतनता उत्पन्न और नष्ट होती रहती हैं तथा लोकायतिकों (देहात्मवादियों) का कथन है कि 'चेतनता भूतोंका धर्म है'। परन्तु 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' 'प्रज्ञानं ब्रह्म' 'विज्ञानमानन्दं ब्रह्म' 'विज्ञान-घन एव' इत्यादि श्रुतियोंसे यह सिद्ध होता है कि उत्पत्ति-नाशरूप धर्मसे रहित चेतन ही आत्मा है; वही नाम-रूप आदि औपाधिक ( २० उ० २ । ४ । १३) हुन्सम्बद्धिः आर्म्भोतिः आस्मित्सास्मास रहा है । अपने स्वरूपसे व्यभिचारी (बद्छनेवाले)

पदार्थेषु चैतन्यस्याव्यभिचाराद्यथा यथा यो यः पदार्थो विज्ञायते तथा तथा ज्ञायमानत्वादेव तस्य तस्य चैतनस्याव्यभिचारित्वम् । वस्तुतन्वं भवति किश्चितः न ज्ञायत इति चानुपप-जेयवस्तु<u>नि</u> सम्। रूपं च दृश्यते ज्ञानस्य अव्यक्षिचारी न चास्ति चक्षुरिति भवीत यथा । व्यभिचरति तु ज्ञेयम्; न ज्ञानं व्यभिचरति कदाचिदपि ज्ञेयम् , ज्ञेयाभावे-ऽपि ज्ञेयान्तरे भावाज्ज्ञानस्य। न हि ज्ञानेऽसति ज्ञेयं नाम भवति कस्यचित् ; सुपुप्तेऽद्शनात् । ज्ञानस्थापि सुपुप्तेऽभावाज्ज्ञेय-वज्ज्ञानस्वरूपस्य व्यभिचार इति चेता।

पदार्थोमें चैतन्यका व्यभिचार ( परिवर्तन ) न होनेके कारण जो पदार्थ जिस-जिसप्रकार जाना जाता है उसके उस-उसप्रकार जाने जानेके कारण ही उस-उस पदार्थके चैतन्य-का अन्यभिचार सिद्ध होता है।\*

'कोई वस्तुतत्त्व है तो सही किन्तु जाना नहीं जाता' ऐसा कहना तो 'रूप तो दिखलायी देता है परन्तु नेत्र नहीं हैं इस कथनके समान अयक्त ही है। ज्ञेयका तो ज्ञानमें व्यभिचार होता है किन्त ज्ञानका ज्ञेयमें कभी व्यमिचार नहीं होता, क्योंकि एक ज्ञेयका अभाव होनेपर भी ज्ञेयान्तरमें ज्ञानका सद्भाव रहता ही है: ज्ञानके अभावमें तो ज्ञेय किसीके लिये रहता ही नहीं, जैसा कि सुषुप्तिमें उनका अभाव देखा जाता है।

मध्यस्थ-सुष्रिमें तो ज्ञानका भी अभाव है; अतः उस समय ज्ञेयके समान ज्ञानके खरूपका भी व्यभिचार होता है ?

\* जो पदार्थ जिस प्रकार जाना जाता है उसके ज्ञानके प्रकारभेदका कारण तो उपाधि है परन्तु उसमें ज्ञानत्व उस अव्यभिचारी चैतन्यका ही है जो सारी उपाधियोंकी ओटमें उनके अधिष्ठानरूपसे सर्वत्र अनुस्यूत है। इसीलिये यह कहा गया है कि जो पदार्थ जिस प्रकार भासता है उसके उसी प्रकार भासित होनेसे ही हुस अस्त्रिक के बलेश के अस्त्रिक कि कि स्वापित होता है, क्योंकि यदि उसमें चैतन्यका व्यभिचार होता तो उसका ज्ञान ही नहीं हो सकता था।

जानस्या-जेयावभासकस्य लोकवज्ज्ञेयाभिव्यञ्जक-सपता शानसद्भाव-त्वात्स्वव्यङ्ग्याभाव स्थापनम आलोकाभावानुपपत्ति-वत्सुपुप्ते विज्ञानाभावानुपपत्तेः। न ह्यन्धकारे चक्षुपा रूपानुपलब्धौ चक्षुपोऽभावः शक्यः कल्पयितुं वैनाशिकेन ।

वैनाशिको ज्ञेयाभावे ज्ञाना-भावं कल्पयत्येवेति चेत् ।

येन तद्भावं कल्पयेत्तस्या-वैनाशिकमत- भावः केन कल्प्यत इति वक्तव्यं वैनाशिकेन, समीक्षा तद्भावस्यापि ज्ञेय-त्वाज्ज्ञानाभावे तद्नुपपत्तेः।

ज्ञानस्य ज्ञेयाव्यतिरिक्तत्वा-ज्ज्ञेयाभावे ज्ञानाभाव इति चेत्।

पगमादभावोऽपि

सिद्धान्ती-ऐसा कहना ठीक नहीं। ज्ञेयका अवभासक ज्ञान प्रकाशके समान जेयकी अभि-व्यक्तिका कारण है: अतः प्रकास्य वस्तओंके अभावमें जिस प्रकार प्रकाशका अभाव नहीं माना जाता उसी प्रकार सप्तिमें वस्तओंकी प्रतीति न होनेसे विज्ञानका अभाव मानना ठीक नहीं । अन्यकारमें रूपकी उपल्टिंध न होनेपर वैनाशिक ( क्षणिक विज्ञानवादी ) भी नेत्रके अभावकी कल्पना नहीं कर सकता।

मध्यस्थ-परन्तु वैनाशिक तो ज्ञेयके अभावमें ज्ञानके अभावकी कल्पना करता ही है।

सिद्धान्ती-उस वैनाशिकको यह वतलाना चाहिये कि जिस ( ज्ञान ) से ज्ञेयके कल्पना की जाती है उसका अभाव किससे कल्पना किया जाता है ! क्योंकि उस ( ज्ञान ) का अभाव भी ज्ञेयरूप होनेके कारण बिना ज्ञानके सिद्ध नहीं हो सकता।

मध्यस्थ-ज्ञान ज्ञेयसे अभिन है। इसलिये ज्ञेयके अभावमें ज्ञानका भी अभाव हो जाता है-ऐसा मानें तो ?

नः अभावस्याप्ति होतालाभ्यान्य Shastiिकाक्ष्मि-ऐसी बात नहीं है। ज्ञेयोऽभ्युप- क्योंकि अभाव भी ज्ञेयरूप माना गम्यते वैनाशिकैर्नित्यश्च तद्व्य-तिरिक्तं चेज्ज्ञानं नित्यं कल्पितं स्यात्तद्भावस्य च ज्ञानात्मक-त्वादभावत्वं वाङ्मात्रमेव प्रमार्थतोऽभावत्वमनित्यत्वं ज्ञानस्य । न च नित्यस्य ज्ञानस्याभावनाममात्राध्यारोपे किञ्चिनिक्छनम्।

अथाभावो ज्ञेयोऽपि सन् ज्ञानव्यतिरिक्त इति चेत्।

न तर्हि ज्ञेयाभावे ज्ञाना-भावः ।

ज्ञेयं ज्ञानव्यतिरिक्तं न तु ज्ञानं ज्ञेयव्यतिरिक्तमिति चेत्।

नः शब्दमात्रत्वाद्विशेषातुप-पत्तेः । ज्ञेयज्ञानयोरेकत्वं चेद-भ्युपगम्यते ज्ञेयं ज्ञानव्यतिरिक्तं ज्ञानं ज्ञेयव्यतिरिक्तं नेति त

गया है । वैनाशिकोंने अभावको भी ज्ञेय और नित्य स्वीकार किया है। यदि ज्ञान उससे (ज्ञेयसे) अभिन है तो वह [ उनके मतमें भी ] नित्य मान छिया जाता है। तथा उसका अभाव भी ज्ञानखरूप होनेके कारण उसका अभावत्व नाममात्रको ही रहता है, वास्तवमें ज्ञानका अभावत्व एवं अनित्यत्व सिद्ध नहीं होता। नित्यज्ञानका केवल 'अभाव' नाम रख देनेसे ही हमारा कुछ विगइ नहीं जाता।

मध्यस्थ-किन्तु यदि अभाव जेय होनेपर भी ज्ञानसे भिन्न माना जाय तो ?

ज्ञेयका सिद्धान्ती-तब तो अभाव होनेपर ज्ञानका अभाव हो ही नहीं सकता।

मध्यस्थ-परन्तु ज्ञेय ही ज्ञानसे भिन्न माना जाय, ज्ञान ज्ञेयसे भिन न माना जाय तो ?

सिद्धान्ती-ऐसा मत कहो, क्योंकि यह कथन केवल शब्दमात्र होनेसे इसमें कोई विशेषता नहीं है। यदि तुम ज्ञान और ज्ञेयकी अभिन्नता मानते हो तो 'ज्ञेय ज्ञानसे भिन्न है किन्तु ज्ञान ज्ञेयसे CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. शब्दमात्रमेतद्वाह्वरप्रिच्यतिरिक्तः केवल शब्दमात्र है जैसे यह मानना अग्निर्न बह्विच्यतिरिक्त इति यद्वद्भ्युपगम्यते । ज्ञेयव्यतिरेके तु ज्ञानस्य ज्ञेयाभावे ज्ञानाभावा-नुपपत्तिः सिद्धा ।

ज्ञेयाभावेऽदर्शनादभावो ज्ञानस्येति चेत् ?

न सुपुप्ते ज्ञप्त्यभ्युपगमात्। वैनाशिकैरभ्युपगम्यते हि सुपुप्ते-ऽपि ज्ञानास्तित्वम्।

तत्रापि ज्ञेयत्यमभ्युपगम्यते
ज्ञानस्य स्वेनैवेति चेत् ।
न, भेदस्य सिद्धत्वात् । सिद्धं
स्यभाविज्ञेयविषयस्य ज्ञानस्य

अभावज्ञेयव्यतिरेकाज्ज्ञेयज्ञानयोः

अन्यत्वम्। न हि तत्सिद्धं मृत-

मिवोजीवयितं पुनरन्यथा कर्तुं

शक्यते वैनाशिकशतैरिष । नहीं कर सकते।

कि 'विह्न अग्निसे मिन्न हैं, परन्तु अग्नि विह्नसे मिन्न नहीं है। अतः यह सिद्ध हुआ कि ज्ञान ज्ञेयसे व्यतिरिक्त होनेके कारण ज्ञेयका अभाव होनेपर ज्ञानका अभाव नहीं माना जा सकता।

मध्यस्थ-परन्तु ज्ञेयका अभाव हो जानेपर तो प्रतीत न होनेके कारण ज्ञानका भी अभाव हो जाता है ?

सिद्धान्ती—ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि सुषुप्तिमें ज्ञप्तिका अस्तित्व माना गया है—वैनाशिकोंने सुषुप्तिमें भी विज्ञानका अस्तित्व स्वीकार किया ही है।

मध्यस्थ-परन्तु उस अवस्थामें भी ज्ञानका ज्ञेयत्व स्वयं अपनेसे (ज्ञानसे) ही माना जाता है।\*

सिद्धान्ती—ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उन ( ज्ञान और ज्ञेय )का भेद सिद्ध हो ही चुका है । अभाव-रूप विज्ञेयविषयक ज्ञान अभावरूप ज्ञेयसे भिन्न होनेके कारण ज्ञेय और ज्ञानकी भिन्नता पहले सिद्ध हो चुकी है । उस सिद्ध हुई बातको, मृतकको पुनः जीवित करनेके समान, सैकड़ों वैनाशिकभी अन्यथा नहीं कर सकते।

\* अर्थात् ज्ञान ज्ञानका ही ज्ञेय माना गया है।

्ज्ञानस्य ज्ञेयत्वमेवेति तद्प्यन्येन तद्प्यन्येनेति त्वत्पक्षेऽतिप्रसङ्ग इति चेत्।

न, तद्विभागोपपत्तेः सर्वस्य । यदा हि सर्वं ज्ञेयं कस्यचित्तदा तद्व्यतिरिक्तं ज्ञानं ज्ञानमेवेति द्वितीयो विभाग एवा स्युपगस्यते तृतीयस्तद्विषय अवैनाशिकेर्न इत्यनगस्थानुपपत्तिः।

स्वेनैवाविज्ञेयत्वे ज्ञानस्य सर्वज्ञत्वहानिरिति चेत्। सोऽपि दोषस्तस्यैवास्त किं तिनवर्हणेनासाकम्। अनवस्था-दोषश्च ज्ञानस्य ज्ञेयत्वाभ्युप-गमात् । अवध्यं च वैनाशिकानां ज्ञानं ज्ञेयम्। स्वात्मना चाविज्ञेय-रवेनानवस्यानिवर्धि। Prof. Satya Vrat Shastri शि भी अनिवार्य ही है।

पूर्व ० - ज्ञानको किसी अन्य ज्ञेयकी अपेक्षा है—यदि ऐसा मानें तो तेरे पक्षमें 'वह ज्ञान किसी अन्यका ज्ञेय है और वह किसी अन्यका' ऐसा माननेसे अनवस्था-दोप होगा ।

सिद्धान्ती-ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि सम्पूर्ण वस्तुओंका [ज्ञान और ज्ञेयरूपसे ] विभाग किया जा सकता है। जब कि सब वस्तुएँ किसी एकहीकी ज्ञेय हैं तो उनसे भिन [ उनका प्रकाशक ] ज्ञान तो ज्ञान ही रहता है। यह वैनाशिकोंसे इतर मतावलिन्वयोंने दूसरा ही विभाग माना है। इस विषयमें कोई तीसरा विभाग नहीं माना गया। अतः मतमें अनवस्था नहीं आ सकती ।

पूर्व ० – यदि ज्ञानको अपनेसे ही ज्ञेय न माना जायगा तो उसके सर्वज्ञत्वकी हानि होगी।

सिद्धान्ती-यह दोष भी उस (वैनाशिक) का ही हो सकता है; हमें उसे रोकनेकी क्या आवस्य-कता है ? अनवस्था-दोष भी ज्ञानका ज्ञेयत्व माननेसे ही है। वैनाशिकोंके मतमें ज्ञान ज्ञेय तो अवश्य ही है; अतः अपना ही ज्ञेय न हो सकनेके कारण उसकी -cm--cm-

समान एवायं दोप इति चेत्।

न ज्ञानस्यैकत्वोषपत्तेः ।

ज्ञानावभासस्य सर्वदेशकालपुरुषाद्यश्रीपाधिकम्
अनेकत्वम् वस्थमेकमेत्र ज्ञानं
नामरूपाद्यनेकोषाधिभेदात्
सवित्रादिजलादिप्रतिविम्बवद्
अनेकधावभासत इति । नासौ
दोषः। तथा चेहेदमुच्यते।

ननु श्रुतेरिहैवान्तःशरीरे परिच्छिनः कुण्डवद्रवत्पुरुप इति ।

न, प्राणादिकलाकारण
प्रात्मनः त्वात् । न हि श्ररीर
अपिरिच्छत्रत्व-मात्रपरिच्छित्रस्य प्राण
निरूपणम् श्रद्धादीनां कलानां

कारणत्वं प्रतिपत्तुं शक्तुयात् ।

कलाकार्यत्वाच शरीरस्य । न

हि पुरुपकार्याणां कलानां कार्यं

पूर्व 0-यह दोप तो तुम्हारे पक्षमें भी ऐसा ही है ।\*

सिद्धान्ती-नहीं, ज्ञानका एकत्व सिद्ध हो जानेके कारण [हमारे मतमें ऐसा कोई दोप नहीं आ सकता; हम तो मानते हैं कि ] सम्पूर्ण देश, काल और पुरुप आदि अवस्थाओंमें, जलादिमें प्रतिविध्वित हुए सूर्य आदिके समान एक ही ज्ञान अनेक प्रकारसे भासित हो रहा है । अतः [हमारे मतमें ] यह दोप नहीं है । इसीसे यहाँ यह [कलाओंके प्रादुर्भावकी] वात कहीं गयी है ।

पूर्व ० - परन्तु इस श्रुतिके अनुसार तो पुरुष, क्रूँडेमें वेरके समान इस शरीरमें ही परिच्छिन है ।

सिद्धान्ती—ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि पुरुष प्राणादि कलाओंका कारण है; और जो शरीरमात्रसे परिन्छिन होगा उसे प्राण एवं श्रद्धादि कलाओंके कारण-रूपसे कोई नहीं जान सकता, क्योंकि शरीर तो उन कलाओंका ही कार्य है। पुरुषकी कार्यरूप कलाओंका कार्य होकर शरीर

\* क्यों किट्यानिक्शिक Yran देश कि स्मानिन सं असका व्यवहार ही सिंड नहीं हो सकता।

सच्छरीरं कारणकारणं सस परुषं कण्डवदरमिवास्यन्तरी-क्यिति ।

वीजश्क्षादिवतसादिति चेत्। यथा बीजकार्यं वृक्षस्तत्कार्यं च स्वकारणकारणं बीजम अभ्यन्तरीकरोत्याम्रादि तद्वत पुरुपमभ्यन्तरीकुर्याच्छरीरं स्व-कारणकारणमपीति चेत ।

नः अन्यत्वात्सावयवत्वाच । दृष्टान्ते कारणवीजाद्वृक्ष्फल-संवृत्तान्यन्यान्येव दार्षान्तिके तु स्वकारणकारण-भूतः स एव पुरुषः शरीरेऽभ्य-न्तरीकृतः श्रुयते । बीजवृक्षादीनां सावयवत्वाच स्थादाधाराधेयत्वं निरवयवश्च पुरुषः सावयवाश्च कलाः शरीरं च। एतेनाकाश-

अपने कारणके कारण पुरुषको, कँडेमें बेरके समान, अपने भीतर नहीं कर सकता ।

पूर्व ० -यदि बीज और बृक्षादिके समान ऐसा हो सकता हो तो ? जिस प्रकार बीजका कार्य वृक्ष है और उसका कार्य आम्रादि फल अपने कारणके कारण अपने भीतर कर हेता है उसी प्रकार अपने कारणका होनेपर भी शरीर पुरुपको अपने भीतर कर हेगा-ऐसा मानें तो?

सिद्धान्ती-[ पूर्वजीजसे ] अन्य और सावयव होनेके कारण यह दृष्टान्त ठीक नहीं है। दृष्टान्तमें कारणरूप बीजसे वृक्षके फल्से ढँके हुए बीज भिन्न ही हैं, किन्त दार्शन्तमें तो अपने कारणका कारणरूप वही पुरुष शरीरके भीतर हुआ सुना जाता है। इसके सिवा सावयव होनेके कारण भी बीज और वृक्षादिमें परस्पर आधार-आधेयभाव हो सकता है। किन्तु इधर पुरुष तो निरवयव है तथा कलाएँ और शरीर सावयव हैं। इससे तो शरीर आकाशका भी शरीरधिरित्वमनुपपन आधार नहीं बन सकता, फिर किमुताकाशकारणस्य पुरुषस्य तसादसमानो दृष्टान्तः।

किं दृष्टान्तेन वचनात्स्थादिति चेत् ।

नः वचनस्याकारकत्वात्। न हि वचनं वस्तनोऽन्यथाकरणे च्याप्रियते । किं तर्हि ? यथा-भृतार्थावद्योतने । तसादन्तः-शरीर इत्येतद्वचनमण्डस्यान्त-व्योमितिवच्च द्रष्टव्यम् । उपलब्धिनिमित्तत्वाच्च, द्र्भनश्रवणमननविज्ञानादिलिङ्गेः अन्तःशरीरे परिच्छिन इव ह्युपलभ्यते पुरुष उपलभ्यते चात उच्यतेऽन्तःशरीरे सोम्य पुरुप इति । न पुनराकाशकारणः

आकाशके भी कारणखरूप पुरुपकी तो बात ही क्या है । इसिल्ये यह दृष्टान्त विषम है ।

मध्यस्थ—दृष्टान्तसे क्या है ? श्रुतिके वचनसे तो ऐसा ही होना चाहिये।

सिद्धान्ती—ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि बचन कुछ करनेवाला नहीं है । किसी बस्तुको कुछ-का-कुछ कर देनेके लिये बचन प्रवृत्त नहीं हुआ करता । तो फिर वह क्या करता है ? वह तो ज्यों-की-त्यों बस्तु दिखलानेमें ही प्रवृत्त होता है । अतः 'अन्तः शरीरे' इस बचन-को 'अण्डेके भीतर आकाश' इस कथनके समान ही समझना चाहिये।

उपलिधिनिमित्तत्वाच्च, इसके सिवा उपलिधिका कारण होनेसे भी [ऐसा कहा गया है]। दर्शन, श्रवण, मनन और विज्ञान (जानना) आदि लिङ्गोंसे पुरुष श्रवणभ्यते चात स्थाप्त प्रिच्छिन सा दिखलायी देता है, तथा इस (शरीर) में ही उसकी उपलिधि भी होती है। इसीलिये यह कहा गया है कि 'हे सोम्य ! वह पुरुष इस शरीरके भीतर है। वह पुरुष इस शरीरके भीतर है। नहीं तो, आकाशका भी कि सम्य ! वह पुरुष इस शरीरके भीतर है। नहीं तो, आकाशका भी कि सम्य ! वह पुरुष इस शरीरके भीतर है। नहीं तो, आकाशका भी कि सम्य ! वह पुरुष इस शरीरके भीतर है। नहीं तो, आकाशका भी कि सम्य ! वह पुरुष इस शरीरके भीतर है। नहीं तो, आकाशका भी कि सम्य ! वह पुरुष इस शरीरके भीतर है। नहीं तो, आकाशका भी कि सम्य ! वह पुरुष इस शरीरके भीतर है। नहीं तो, आकाशका भी कि सम्य ! वह पुरुष इस शरीरके भीतर है। नहीं तो, आकाशका भी कि सम्य ! वह पुरुष इस शरीरके भीतर है। नहीं तो, आकाशका भी कि सम्य ! वह पुरुष इस शरीरके भीतर है। नहीं तो, आकाशका भी कि सम्य ! वह पुरुष इस शरीरके भीतर है। नहीं तो, आकाशका भी कि सम्य ! वह पुरुष इस शरीरके भीतर है। नहीं तो, आकाशका भी कि सम्य ! वह पुरुष इस शरीरके भीतर है। नहीं तो, आकाशका भी कि सम्य ! वह पुरुष इस शरीरके भीतर है। नहीं तो, आकाशका भी कि सम्य ! वह पुरुष इस शरीरके भीतर है। नहीं तो, आकाशका भी कि सम्य ! वह पुरुष इस शरीरके भीतर है। नहीं तो, अपकाशका भी कि सम्य ! वह पुरुष इस शरीरके भीतर है। नहीं तो, अपकाशका भी कि सम्य ! वह पुरुष इस शरीरके भीतर है। नहीं तो, अपकाशका भी कि सम्य ! वह पुरुष इस शरीरके भीतर है। नहीं तो, अपकाशका भी कि सम्य ! वह पुरुष इस शरीरके भीतर है। नहीं तो, अपकाशका भी कि सम्य ! वह पुरुष इस शरीरके भीतर है। नहीं तो सम्य ! वह पुरुष इस शरीरके भीतर है। नहीं तो सम्य ! वह पुरुष इस शरीरके भीतर है। नहीं तो सम्य ! वह पुरुष इस शरीरके भीतर है। नहीं तो सम्य ! वह पुरुष इस शरीरके भीतर है। नहीं तो सम्य ! वह पुरुष इस शरीरके भीतर है। नहीं तो सम्य ! वह पुरुष इस शरीरके भीतर है। नहीं तो सम्य ! वह पुरुष इस शरीरके भीतर है। नहीं तो सम्य ! वह पुरुष इस शरीरके भीतर है। नहीं तो सम्य ! वह पुरुष इस शरीरके भीतर है। नहीं तो सम्य ! वह पुरुष इस शरीरके भीतर है। नहीं तो सम्य ! वह पुरुष इस शरीरके सम्य ! वह

इति मनसापीच्छति वक्तं मढो-ऽपि किस्त प्रमाणभूता श्रुतिः 11 2 11

वात कहनेकी तो कोई मृढ परुष भी अपने मनसे भी इच्छा नहीं कर सकता, फिर प्रमाणभूता श्रुतिकी तो बात ही क्या है ? ॥ २ ॥

यसिकेताः पोड्य कलाः प्रभवन्तीत्युक्तं पुरुपविशेषणार्थं कलानां प्रभवः स चान्यार्थोऽपि श्रतः केन क्रमेण सादित्यत इदम्रच्यते—चेतनपूर्विका च सृष्टिरित्येवमर्थं च ।

जपर 'जिसमें ये सोलह कलाएँ उत्पन्न होती हैं' यह बात पुरुपकी विशेषता वतलानेके लिये कही है। इस प्रकार अन्य अर्थ ियानी परुष-की विशेषता बतलाने वे लिये श्रवण किया हुआ वह कलाओंका प्रादर्भाव किस क्रमसे हुआ होगा यह वतलानेके लिये तथा सृष्टि चेतन-पर्विका है-इस बातको भी प्रकट करनेके लिये अब इस प्रकार कहा जाता है-

ईक्षणपूर्वक सृष्टि

स ईक्षांचके । कस्मिन्नहमुत्कान्त उत्कान्तो भवि-ष्यामि कस्मिन्वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामीति ॥ ३ ॥

उसने विचार किया कि किसके उन्क्रमण करनेपर मैं भी उन्क्रमण कर जाऊँगा और किसके स्थित रहनेपर मैं स्थित रहूँगा ? ॥ ३॥

स पुरुषः पोडशकलः पृष्टो यो भारद्वाजेन ईक्षांचक्र ईक्षणं दर्शनं चक्रे कृतवानित्यर्थः फल और [ प्राणसे श्रद्धा आदि ] सृष्टिफलक्रमादिविषयम्। कथम्? विचार किया । किस प्रकार विचार

उस सोटह कलाओंवाले पुरुष-ने, जिसके विषयमें भारद्वाजने प्रश्न किया था, [प्राणादिकी] उत्पत्ति, [ उसके उत्क्रमण आदि ]

कसिन्कर्तिशेषे इत्युच्यते देहादुत्क्रान्त उत्क्रान्तो भविष्यामि अहमेवं कस्मिन्वा श्रीरे प्रतिष्ठिते अहं प्रतिष्ठास्यामि प्रतिष्ठितः स्यामित्यर्थः ।

नन्वात्माकर्ता प्रधानं कर्त्र,

सही अतः पुरुषार्थं प्रयोजनम् सांख्यानां प्रधानकर्तृत्वम् उर्रीकृत्य प्रवर्तते महदाद्याकारेण। तत्रेदम् अनुपपनं पुरुषस्य स्वातन्त्रयेण ईक्षापूर्वकं कर्तृत्ववचनम् ; सन्वादिगुणसाम्ये प्रधाने प्र-माणोपपन्ने सृष्टिकर्तरि सतीश्व-रेच्छा जुवर्तिषु वा परमाणुषु सत्स्वात्मनोऽप्येकत्वेन कर्तत्वे साधनाभावादातमन आत्मन्य-नर्थकर्तृत्वानुपपत्तेश्च । न हि चेतनावान्बुद्धिपूर्वकार्यात्मनोऽनर्थं ईश्चापूर्वकमिय नियतक्रमेण प्रवर्त-

किया ? मो बतलाते हैं-- 'किस विशेष कर्ताके शरीरसे उत्क्रमण करनेपर मैं भी उत्क्रमण कर जाऊँगा तथा इसी पकार शरीरमें किसके स्थित रहनेपर में भी स्थित रहँगा' - यह निश्चय करनेके लिये उसने विचार किया।।

पूर्व ०-[ सांख्यमतानुसार ] आत्मा अकर्ता है और प्रधान सब कुछ करनेवाला है। अतः पुरुपके टिये उसके [भोग और अपवर्गरूप] प्रयोजनको सामने रख प्रधान ही महदादिरूपसे प्रवृत्त होता है। इस प्रकार सत्त्वादि गुणोंके साम्यावस्था-रूप एवं सृष्टिकर्ता प्रधानके प्रमाणतः सिद्ध होते हुए तथा [ नैयायिकके मतानुसार ] ईश्वरकी इच्हाका अनुवर्तन करनेवाले परमाणुओंके रहते हुए एकमात्र होनेके कारण आत्माके कर्तृत्वमें कोई साधन न होनेसे तथा उसका अपने ही लिये अनर्थकारित्व भी सिद्ध न हो सकनेके कारण पुरुषका जो खतन्त्रतासे ईक्षणपूर्वक कर्तृत्व बतलाया गया है वह अयुक्त है; क्योंकि बुद्धिपूर्वक कर्म करनेवाला कोई भी चेतनायुक्त व्यक्ति अपना अनर्थ नहीं करेगा। कुर्यात्। तसात्पुरुपार्थेन प्रयोजनेन CC-0. Prof. Satya Vrat अलाक्षिए हाले हास्रा जनसे मानी ईक्षा-पूर्वक नियमित क्रमसे प्रवृत्त हुए मानेऽचेतने प्रधाने चेतनबदुप-चारोऽयं 'सईक्षांचके' इत्यादिः। यथा राज्ञः सर्वार्धकारिणि भृत्ये राजेति तद्वत ।

नः आत्मनो भोक्तृत्ववत्कर्रे-सांख्यमतः त्वोपपत्तेः। यथा सांख्य-निरसनम् स्य चिन्मात्रस्यापरि-णामिनोऽप्यात्मनो भोक्तृत्वं तद्वद्वेदवादिनामीक्षादिपूर्वकं जगत्कर्तृत्वसुपपनं श्रुति-प्रामाण्यात ।

तत्त्वान्तरपरिणाम आत्मनो-न चिन्मात्रखरूपविक्रिया। अतः पुरुपस्य खात्मन्येव भोकतृत्वे चिन्मात्रखरूपविक्रिया न दोषाय। भवतां पुनर्वेदवादिनां सृष्टिकर्त-त्वे तत्त्वान्तरपरिणाम एवेत्या-त्मनोऽनित्यत्वादिसर्वदोषप्रसङ्ग इति चेत्।

अचेतन प्रधानमें चेतनकी भाँति 'उसने विचार किया' इत्यादि प्रयोग औपचारिक है; जैसे राजाका सारा कार्य करनेवाले सेवकको भी 'राजा' कहा जाता है, उसीके समान इसे समझना चाहिये।

सिद्धान्ती-ऐसा कहना उचित नहीं, क्योंकि आत्माके भोक्तत्वके समान उसका कर्तृत्व भी बन सकता है। जिस प्रकार सांख्यमतमें चिन्मात्र और अपरिणामी आत्माका भोक्तृत्व सम्भव है उसी प्रकार श्रुति-प्रमाणसे वेदवादियोंके मतमें उसका ईक्षणपूर्वक कर्तृत्व भी बन सकता है।

पूर्व ० - आत्माका तत्त्वान्तर परि-णाम ही उसके अनित्यत्व, अशुद्धत्व और अनेकत्वका कारण है, चिन्मात्र-खरूपका विकार नहीं। अतः पुरुषका अपनेमें ही भोक्तत्व रहनेके कारण उसका चिन्मात्रखरूप विकार किसी प्रकारके दोषका कारण नहीं है। किन्त आप वेदवादियोंके मतानुसार सृष्टिका कर्तृत्व माननेमें तो उसका तत्त्वान्तरपरिणाम ही मानना होगा और इससे आत्माके अनित्यत्व आदि CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. उपस्थित हो जायगा।

नः एकस्याप्यात्मनोऽवि-द्यायां विषयनामरूपो-कर्त्त्वादि- पाध्यनुपाधिकृतविशेषा-<sup>ब्यवहारस्य</sup> भ्युपगमाद्विद्याकृत-भौपाधिकत्वम् नामरूपोपाधिकतो हि विशेषोऽभ्युपगम्यत आत्मनो वन्धमोक्षादिशास्त्रकृतसंव्यवहा-राय परमार्थतोऽनुपाधिकृतं च तत्त्वमेकमेवाहितीयमुपादेयं सर्व-तार्किकवुद्भचनवग्राद्यमभयं शिवम् इप्यते न तत्र कर्तृत्वं भोक्तृत्वं वा क्रियाकारकफलं च स्याद अद्वैतत्वात्सर्वभावानाम् ।

सांख्यास्त्वविद्याध्यारोपितम् एव पुरुषे कर्तृत्वं क्रियाकारकं फलं चेति कल्पयित्यागमबाह्य-त्वात्पुनस्ततस्त्रस्यन्तः परमार्थत एव भोक्तृत्वं पुरुपस्येच्छन्ति तत्त्वान्तरं च प्रधानं पुरुपात्पर-मार्थवस्तुभृतमेव कल्पयन्तोऽन्य-विहन्यन्ते ।

सिद्धान्ती-यह बात नहीं है. क्योंकि हम अविद्याविषयक नाम-रूपमय उपाधि तथा उसके अभावके कारण ही एकमात्र (निरुपाधिक) आत्माकी [औपाधिक] विशेषता मानते हैं । बन्ध-मोक्षादि शास्रके व्यवहारके छिये ही आत्माका अविद्याकृत नाम-रूप-उपाधिमूलक विशेष माना गया है; परमार्थतः तो अनुपाधिकृत एक अद्वितीय तत्त्व ही मानना चाहिये, जो सम्पूर्ण तार्किकोंकी बुद्धिका अविषय, अभय और शिवस्वरूप है। उसमें कर्तृत्व-भोक्तत्व अथवा किया-कारक या फल कुछ भी नहीं है, क्योंकि सभी भाव अद्वेतरूप हैं।

परन्तु सांख्यबादी तो पुरुषमें पहले अविद्यारोपित क्रिया, और फलकी कारक, कर्तत्व कल्पना कर फिर वेदबाद्य होनेके कारण उससे घवड़ाकर पुरुषका वास्तविक भोक्तत्व मान बैठे हैं। तथा प्रधानको पुरुषसे मिन तत्त्वान्तरभूत परमार्थवस्तु मान टेनेके कारण अन्य तार्किकोंकी तार्किककृतवुद्धिविषयाः सन्तो प्रतिक्षित्राह्मक्षेत्राह्मक्षेत्राह्मक्षेत्राह्मक्षेत्राह्मक्षेत्राह्मक्षेत्राह्मक्षेत्राह्मक्षेत्राह्मक्षेत्राह्मक्षेत्राह्मक्षेत्राह्मक्षेत्राह्मक्षेत्राह्मक्षेत्राह्मक्षेत्राह्मक्षेत्राह्मक्षेत्राह्मक्षेत्राह्मक्षेत्राह्मक्षेत्राह्मक्षेत्राह्मक्षेत्राह्मक्षेत्राह्मक्षेत्राह्मक्षेत्राह्मक्षेत्राह्मक्षेत्राह्मक्षेत्राह्मक्षेत्राह्मक्षेत्राह्मक्षेत्राह्मक्षेत्राह्मक्षेत्राह्मक्षेत्राह्मक्षेत्राह्मक्षेत्राह्मक्षेत्राह्मक्षेत्राह्मक्षेत्राह्मक्षेत्राह्मक्षेत्राह्मक्षेत्राह्मक्षेत्राह्मक्षेत्राह्मक्षेत्राह्मक्षेत्राह्मक्षेत्राह्मक्षेत्राह्मक्षेत्राह्मक्षेत्राह्मक्षेत्राह्मक्षेत्राह्मक्षेत्राह्मक्षेत्राह्मक्षेत्राह्मक्षेत्राह्मक्षेत्राह्मक्षेत्राह्मक्षेत्राह्मक्षेत्राह्मक्षेत्राह्मक्षेत्राह्मक्षेत्राह्मक्षेत्राह्मक्षेत्राह्मक्षेत्राह्मक्षेत्राह्मक्षेत्राह्मक्षेत्राह्मक्षेत्राह्मक्षेत्राह्मक्षेत्राह्मक्षेत्राह्मक्षेत्राह्मक्षेत्राह्मक्षेत्राह्मक्षेत्राह्मक्षेत्राह्मक्षेत्राह्मक्षेत्राह्मक्षेत्राह्मक्षेत्राह्मक्षेत्राह्मक्षेत्राह्मक्षेत्राह्मक्षेत्राह्मक्षेत्राह्मक्षेत्राह्मक्षेत्रक्षेत्राह्मके

से गिरा दिये जाते हैं।

तथेतरे तार्किकाः सांख्यैः। इत्येवं परस्परविरुद्धार्थकल्पनात आमिपाधिन इव प्राणिनोऽन्यो-न्यविरुद्धमानार्थद्शित्वाद्द्रम् एवापकृष्यन्ते। अतस्तन्मतमनादृत्य वेदान्तार्थतत्त्वमेकत्वदर्शनं प्रति आद्रवन्तो मुम्रुक्षवः स्युरिति ता-किंकमतदोपप्रदर्शनं किश्चिद्चयते असाभिने तु ताकिंकवत्तात्पर्येण। तथैतदत्रोक्तम्—

''विवदत्स्वेव निक्षिप्य विरोधोद्भवकारणस् तैः संरक्षितसद्बुद्धिः सुखं निर्वाति वेदवित्।।" इति ।

किं च भोकतृत्वकतृत्वयो-विंक्रिययोविंशेषानुपपत्तिः । का नामासौ कर्तृत्वाज्ञात्यन्तरभृता भोक्तृत्वविशिष्टा विक्रिया यतो

इसी प्रकार दूसरे तार्किक सांख्य-वादियोंसे परास्त हो जाते हैं। इस प्रकार परस्पर विरुद्ध अर्थकी कल्पना कर मांसलोलुप प्राणियोंके समान एक-दृसरेके विरोधी अर्थको ही देखने-वाळे होनेसे प्रमार्थतत्त्वसे दृर ही हटा दिये जाते हैं। अतः मुमु अलोग उनके मतका अनादर कर वेदान्तके ताल्पर्यार्थ एकत्वद्रीनके प्रति आदर-युक्त हों—इसलिये ही हम तार्किकों-के मतका किञ्चित् दोष प्रदर्शित करते हैं, तार्किकोंके समान कुछ तत्परतासे नहीं

तथा इस विषयमें ऐसा कहा गया है---

''ि भेद सत्य है—इस विरोध-की उत्पत्तिके कारणको विवाद करनेवालोंके जपर ही छोड़कर जिसने अपनी सद्बुद्धिको उनसे सरक्षित रक्खा है वह वेदवेता सुख-पूर्वक शान्तिको प्राप्त हो जाता है।"

इसके सिवा, भोक्तव और कर्तृत्व इन दोनों विकारोंमें कोई अन्तर मानना भी उचित नहीं हैं। कर्तत्वसे विजातीय यह भोक्तत्व-विकार है क्या ? जिससे विशिष्ट भोक्तेय पुरुषः करिंद्यतं न कता कि पुरुष भोक्ता ही माना जाता प्रधानं तु कर्त्रेव न भोक्त्रिति ।

ननूक्तं पुरुपश्चिनमात्र एव स च स्वात्मस्थो विक्रि-सांख्यानां कर्तृत्वभोक्तृत्व- यते भुञ्जानो न स्वरूपविवेचनम् तत्त्वान्तरपरिणा-मेन । प्रधानं तु तत्त्वान्तरपरिणा-मेन विक्रियतेऽतोऽनेकमग्रद्धम अचेतनं चेत्यादिधर्मवत्तद्विपरीतः पुरुषः ।

नासौ विशेषो वाद्यात्रत्वात् । प्राग्भोगोत्पत्तेः केवल-परिद्वार: चिन्मात्रस्य पुरुपस्य भोक्तत्वं नाम विशेषो भोगो-त्पत्तिकाले चेजायते निवृत्ते च भोगे पुनस्तद्विशेषाद्पेतश्चिन्मात्र एव भवतीति चेन्महदाद्याकारेण च परिणम्य प्रधानं ततोऽपेत्य पुनः प्रधानं खरूपेणावतिष्ठत द्विशेष इति वाब्बात्रेण प्रधान-

है, कर्ता नहीं तथा प्रधान कर्ता ही है, भोक्ता नहीं ?

पर्व ० – यह पहले ही कहा जा चका है कि परुष चिन्मात्र ही है और वह भोग करते समय अपने स्वरूपमें स्थित हुआ ही विकारको प्राप्त होता है-उसका विकार तत्त्वान्तरपरिणामके द्वारा होता । किन्तु प्रधान तत्त्वान्तर-परिणामके द्वारा विकृत होता है: वह [महत्तत्त्वादि-भेदसे] अनेक, अशुद्ध और अचेतन आदि धर्मोंसे युक्त है, तथा परुष उससे विपरीत स्वभाववाला है।

सिद्धान्ती—यह कोई विशेषता नहीं है, क्योंकि यह तो केवल शब्दमात्र है। यदि भोगोत्पत्तिके पूर्व केवल चिन्मात्ररूपसे स्थित पुरुपमें भोगकी उत्पत्तिके समय ही भोक्तृत्वरूप कोई विशेषता उत्पन होती है और भोगके निवृत्त होनेपर उस विशेषताके दूर हो जानेपर वह फिर चिनमात्र ही रह जाता है तो आदिरूपसे भी महत् प्रधान परिणत होकर उनसे निवृत्त होनेपर फिर प्रधानरूपसे ही स्थित हो जाता है। अतः इस कल्पनामें इत्यस्यां कल्पनायां न कार्बार्वे प्रमाई has मिरिश्मित्रां करें हैं; इसिंहिये तुम्हारेद्वारा प्रधान और पुरुषके पुरुषयोविंशिष्टविकिया कल्प्यते।

अध भोगकालेजपि चिन्मात्र एव प्राग्वत्पुरुष इति चेत्।

न तिह परमार्थतो भोगः पुरुषस्।

भोगकाले चिन्मात्रस विकिया परमार्थेव तेन भोगः पुरुषस्येति चेत ।

नः प्रधानसापि भोगकाले विकियावन्वाद्भोक्तत्वप्रसङ्गः चिन्मात्रस्यैव विक्रिया भोक्तृत्वम् इति चेदौष्ण्याग्रसाधारणधर्म-वतामग्न्यादीनामभोक्तृत्वे हेत्व-चुपपत्तिः।

प्रधानपुरुषयोर्द्धयोर्युगपद्भो-

विशिष्ट विकारकी कल्पना केवल शब्दमात्रसे ही की गयी है।

पूर्व ० - ठोक है, परन्तु पुरुष भोगकालमें भी प्रवेवत चिन्मात्र ही है।

सिद्धान्ती-तत्र तो परमार्थतः पुरुषका भोग ही सिद्ध नहीं होता।

पूर्व०-परन्तु भोगकालमें जो चिन्मात्र पुरुषका विकार होता है वह वास्तविक ही होता है; इससे पुरुपका भोग सिद्ध होता है।

सिद्धान्ती-नहीं, भोगकालमें तो प्रधान भी विकारयुक्त होता है, इससे उसके भी भोक्तवका प्रसंग आ जायगा। यदि कहो कि भोक्तत्व चिन्मात्रके ही विकारका नाम है तो उष्णता आदि असाधारण धर्मवाछे अग्नि आदिके अभोक्त्वमें भी कोई कारण नहीं दिखलायी देता[ क्योंकि जिस प्रकार चेतनता पुरुषका असाधारण धर्म है उसी प्रकार उष्णता आदि उनके असाधारण धर्म हैं ] ।

मध्यस्थ-यदि प्रधान और पुरुष दोनोंका साथ-साथ भोक्तृत्व माना CC-0. Prof. Satya Vrat Shasili Collection.

नः प्रधानस्य पाराध्यीतु-पपत्तेः। न हि भोक्त्रोर्द्धयोस्ति-रेतरगुणप्रधानभाव उपपद्यते

प्रकाशयोरिवेतरेतरप्रकाशने। भोगधर्मवति सत्त्वाङ्गिनि चेतिस पुरुषस्य चैतन्यप्रतिविम्बो-दयोऽविक्रियस पुरुषस भोक्तृत्व-मिति चेत ।

नः प्ररूपस्य विशेषाभावे भोक्तृत्वकल्पनानर्थक्यात भोगरूपश्चेदनर्थः पुरुषस्य नास्ति सदा निर्विशेषत्वात्पुरुषस्य अपनयनार्थं मोक्षसाधनं ज्ञास्त्रं प्रणीयते । अविद्याध्यारोपिता-नथापनयनाय शास्त्रप्रणयनमिति चेत्परमार्थतः पुरुषो भोक्तैव न कर्ता प्रधानं कर्त्रव न भोवत परमार्थसद्भरत्वन्तरं पुरुपाचेतीयं पुरुषसे भिन्न कोई सद्भरत हैं

सिद्धान्ती-ऐसा नहीं हो सकता. क्योंकि इससे प्रधानका पारार्थ्य ( अन्यके लिये होना ) सिद्ध नहीं होगा । जिस प्रकार एक-दूसरेको प्रकाशित करनेमें दो प्रकाशोंका गौण-मूख्य भाव नहीं बन सकता उसी प्रकार दो भोक्ताओंका भी परस्पर गौण-मुख्य भाव नहीं हो सकता।

पूर्व ० – यदि ऐसा मानें कि 'भोगधर्मवान् सत्त्वगुणप्रधान चित्तमें जो चैतन्यके प्रतिविम्बका उदय होना है वही अविकारी पुरुपका भोक्तत्व हैं तो ?

सिद्धान्ती-ऐसा कहना ठीक नहीं; क्योंकि इससे तो पुरुपकी कोई विशेषता न होनेके कारण उसके भोक्तृत्वकी कल्पना ही व्यर्थ सिद्ध होती है। यदि सर्वदा निविशेष होनेके कारण पुरुषमें भोगहप अनर्थ है ही नहीं तो मोक्षका साधनरूप शास्त्र किस [दोष]की निवृत्तिके छिये रचा गया है १ यदि कहो कि शास्त्रचना तो अविद्यासे आरोपित अनर्थकी निवृत्तिके छिये है तो 'पुरुष परमार्थतः भोक्ता ही है, कर्ता नहीं तथा प्रधान कर्ता ही कल्पनागमवाद्या व्यर्था निर्हे-तुका चेति नाद्रतंच्या मुमुक्षभिः।

एकत्वेऽपि शास्त्रप्रणयनाद्या-नर्थक्यमिति चेत्।

न, अभावात्। सत्सु हि वेदान्तसिद्धान्ते शास्त्रप्रणेत्रादिष् शास्याभावात् तत्फलाथिषु च शास्त्रामानः शास्त्रस्य प्रणयनमनर्थकं सार्थकं वेति विकल्पना स्वात । न द्यात्मैकत्वे शास्त्रप्रणेत्रादयस्ततो भिनाः सन्ति तद्भाव एवं विकल्पनैवानुपपना ।

अभ्युपगत आत्मैकत्वे प्रमा-णार्थश्चाभ्युपगतो भवता यदात्मे-कत्वमभ्यपगच्छता तदभ्यप-गमे च विकल्पानुपपत्तिमाह शास्त्रं "यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवा-भूत्तत्केन कं पक्ष्येत्" ( बृ० उ०

ऐसी कल्पना शास्त्रवाद्य, व्यर्थ और निर्हेतुका है; यह मुमुक्षुओंसे आदर की जानेयोग्य नहीं है ।

मध्यस्थ-परन्त शास्त्रचना आदिकी व्यर्थता तो एकत्व मानने-में भी है।

सिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि उस समय तो उन (शास्त्रादि) का भी अभाव हो जाता है। शास्त्र-प्रणेतादि तथा उनके फलेच्छुकोंके रहते हुए ही 'शास्त्रचना सार्थक है अथवा निरर्थक'-ऐसा विकल्प हो सकता है। आत्माका एकव सिद्ध होनेपर तो शास्त्रप्रणेता आदि भी उस ( आत्मतत्त्व) से भिन्न नहीं रहते: तथा उनका अभाव हो जानेपर तो इस प्रकारका विकल्प ही नहीं बन सकता।

इसके सिवा आत्मैकत्वका निश्चय हो जानेपर जिस एक वका निश्चय करनेवाले तुमने उसके प्रतिपादक शास्त्रकी अर्थवत्ता भी खीकार की है, उस (एकव) का निश्रयहो जानेपर भी शास्त्र "जहाँ इसे सन कुछ आत्मरूप हो हो जाता है वहाँ किसके द्वारा किसे देखे ?" इत्यादिरूपसे विकल्पकी २ । ४ । १४ ) CC इत्यादि atya Vras मिक्शाविमा विश्व तहाता है। तथ शास्त्रप्रणयनाद्यपपत्तिं चाहान्यत्र परमार्थवस्तुस्वरूपाद्विद्याविषये। ''यत्र हि द्वैतिमिव भवति" ( वृ० उ० २ । ४ । १४ ) इत्यादि विस्तरतो वाजसनेयके।

अत्र च विभक्ते विद्याविधे परापरे इत्यादावेव शास्त्रस्य । अतो न तार्किकवादभटप्रवेशो वेदान्त-राजप्रमाणवाहुगुप्त इहात्मैकत्व-विषय इति ।

एतेनाविद्याकृतनामरूपाद्य-पाधिकृतानेकशक्तिसाधनकृतभेद-वन्वाद्त्रक्षणः सृष्ट्यादिकर्तृत्वे साधनाद्यभावो दोषः प्रत्युक्तो वेदितव्यः परैरुक्त आत्मानर्थ-कर्तृत्वादिदोपश्च ।

यस्तु दृष्टान्तो राज्ञः सर्वार्थ-कारिणि कर्तर्युप-संष्ट: चेतनपूर्वकत्व-चाराद्राजा कर्तेति ईक्षांचक्रे'' इति श्रुतेर्ग्रुख्यार्थवाध-

परमार्थवस्तके खरूपसे अविद्यासम्बन्धी विषयोंमें हैत-सा होता है"आदि बृहदारण्यक-श्रतिमें शास्त्ररचना आदिकी उपपत्ति भी विस्तारसे वतलायी है

यहाँ (अथवंत्रेदीय मुण्डकोपनिषदमें) तो शास्त्रके आरम्भमें ही परा और अपरास्तप विद्या तथा अविद्याका विभाग किया है । अतः वेदान्त-राजाकी प्रमाणरूपिणी रूपी भुजाओंसे सुरक्षित इस आत्मैकल-राज्यमें तार्किक-वादरूप योद्वाओं-का प्रवेश नहीं हो सकता।

इस प्रतिपादनसे ब्रह्मका सृष्टि कर्तृत्वमें साधनादिका आदिके अभावरूप दोष भी निरस्त हुआ समझना चाहिये, क्योंकि अविद्याकृत नाम-रूप आदि उपाधिके कारण ब्रह्म अनेक शक्ति और साधनजनित भेदोंसे युक्त है; तथा इसीसे हमारे विपक्षियोंका बतलाया हुआ आत्मा-का अपना ही अनर्थ-कर्तृत्वरूप दोष भी निवृत्त हो जाता है।

और तुमने जो यह दृष्टान्त् दिया कि राजाका सारा कार्य करनेवाले सेवकमें ही 'राजा कर्ता है' ऐसा उपचार किया जाता है, सोडत्रानुपपन्नः (भूम Spatiale शिक्त नहीं है, क्योंकि इससे ''स ईक्षांचक्रे'' इस प्रमाणभूता नात्प्रमाणभूतायाः । तत्र हि गोणी कल्पना शब्दस्य यत्र मुख्यार्थो न सम्भवति। इह त्व-चेतनस्य ग्रक्तवद्वपुरुषविशेषापेक्षया कर्तृकमदेशकालनिमित्रापेक्षया च वन्धमोक्षादिफलार्था नियता पुरुषं प्रति प्रवृत्तिनीपपद्यते । यथोक्तसर्वज्ञेधरकर्तृत्वपक्षे तृप-पना ॥ ३॥

श्रुतिका मुख्य अर्थ बाधित हो जाता है । जहाँ मुख्य अर्थ लेना सम्भव नहीं होता वहीं शब्दकी गौणी कल्पना की जाती है। इस प्रसंगमें तो मुक्त-बद्ध पुरुषविशेषकी अपेक्षासे तथा कर्ता, कर्म, देश, काल और निमित्तकी अपेक्षासे पुरुपके प्रति अचेतन प्रधानकी नियत प्रवृत्ति सम्भव नहीं है, पूर्वीक सर्वज्ञ ईश्वरको कर्ता माननेके पक्षमें तो वह उचित ही है ॥ ३॥

---सृष्टिकम

पुरुषेण सृज्यते । कथम् ?

ईश्वरेणेव सर्वाधिकारी प्राणः राजाके समान पुरुषने ही सर्वाधि-कारी प्राणकी रचना की है; किस प्रकार ? [सो बतलाते हैं—]

स प्राणमसृजत प्राणाच्छ्रदां खं वायुज्योंतिरापः पृथिवीन्द्रियं मनः । अन्नमन्नाद्वीर्यं तपो मन्त्राः कर्म लोका लोकेषु च नाम च ॥ ४ ॥

उस पुरुषने प्राणको रचा; फिर प्राणसे श्रद्धा, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथिवी, इन्द्रिय, मन और अनको तथा अनसे वीर्य, तप, मन्त्र, कर्म और टोकोंको एवं टोकोंमें नामको उत्पन्न किया ॥ ४ ॥

स पुरुष उक्तप्रकारेणेक्षित्वा उस पुरुषने उपर्युक्त प्रकारसे ईक्षणकर हिरण्यगर्भसंज्ञक समष्टि प्राणं हिर्ण्यगर्भार्स्थं-० सर्वप्राणि- Vaus किसो आर्कित् लस्पूर्ण प्राणियोंकी करणाधारमन्तरात्मानमसजत सृष्ट्यान । अतः प्राणाच्छ्द्रां सर्वप्राणिनां ग्रुभकर्मप्रवृत्तिहेतु-भृताम् । ततः कर्मफलोपभोग-साधनाधिष्ठानानि कारणभूतानि महाभूतान्यसृजत ।

खं शब्दगुणम् , वायुं स्वेन स्पर्शेन कारणगुणेन च विशिष्टं द्विगुणम् । तथा ज्योतिः स्वेन रूपेण पूर्वाभ्यां च विशिष्टं त्रिगुणं शब्दस्पर्शाभ्याम् । तथापो रसेन गुणेनासाधारणेन पूर्वगुणानुप्रवेशेन च चतुर्गुणाः। तथा गन्धगुणेन पूर्वगुणानु-प्रवेशेन च पश्चगुणा पृथिवी । तथा तेरेव भूतैरारव्धमिन्द्रियं द्विप्रकारं बुद्धचर्थं कर्मार्थं च द्शसंख्याकम्। तस्य चेश्वरमन्तः-स्थं संशयसङ्करपलक्षणं मनः।

इन्द्रियोंके आधारस्टरूप अन्तराता-उस प्राणसे समन को रचा। प्राणियोंकी प्रवित्तकी श्रद्धाकी रचना की। और उससे कर्मफलोपभोगके साधन ( शरीर ) के अधिष्ठान अर्थात कारणसहप महाभूतोंकी सृष्टि की।

सबसे पहले शब्दग्णविशिष्ट आकाशको रचा, फिर निजगुण स्पर्श और शब्दगुणसे युक्त होनेके गुणवाले वायुको, कारण दो तदनन्तर स्वकीय गुण रूप और पहले दो गुण शब्द-स्पर्शसे युक्त गुणवाले तेजको, अपने असाधारण गुण रसके सहित पूर्वगुणोंके अनुप्रवेशसे चार गुणवाले जलको और गन्धगुणके सहित पूर्वगुणोंके अनुप्रवेशसे पाँच गुणोंवाली पृथिवीको रचा। इसी प्रकार विषयोंके ज्ञान और कर्मके उन भूतोंसे ही आरब्ध संख्यावाछे दो प्रकारके दश इन्द्रियप्रामकी तथा उसके खामी CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

मनकी रचना की ।

एवं प्राणिनां कार्यं करणं च सृष्टा तिस्थत्यर्थं बीहियवादि-लक्षणमनम् । ततशानाद्य-मानाद्वीर्यं सामर्थ्यं वलं सर्वकर्म-प्रवृत्तिसाधनम् । तद्वीर्यवतां च प्राणिनां तपो विशुद्धिसाधनं सङ्कीर्यमाणानाम् । मन्त्रास्तपो-विश्रद्वान्तर्वहिःकरणेभ्यः कर्म-साधनभूता ऋग्यजुःसामाथवाङ्गि-रसः । ततः कर्माग्रहोत्रादि-लक्षणम् । ततो लोकाः कर्मणां फलम् । तेषु च सृष्टानां प्राणिनां नाम च देवदत्तो यज्ञदत्त इत्यादि ।

एवमेताः कलाः प्राणिनाम् अविद्यादिदोषवीजापेक्षया सृष्टाः तैमिरिकदृष्टिसृष्टा इव द्विचन्द्र-मशकमिक्षकाद्याः स्वमदक्षृष्टा इव च सर्वपदार्थाः पुनस्तसिन्नेव पुरुषे प्रलीयन्ते हित्वा नामरूपादि-

इस प्रकार प्राणियोंके कार्य (विषय) और करणों (इन्द्रियों) की रचना कर उनकी स्थितिके लिये उसने अन उत्पन किया। फिर उस खाये हुए अनसे सब प्रकारके कर्मोंकी प्रवृत्तिका साधनभूत वीर्य-मामध्य यानी बङ उत्पन किया। तदनन्तर वर्णसंकरताको प्राप्त होते हुए उन वीर्यवान् प्राणियोंकी शुद्धिके साधनभूत तपकी रचना की। फिर जिनके बाह्य और अन्तःकरणोंकी तपसे ग्रुद्धि हो गयी है उन प्राणियोंके लिये कर्मके साधनभूत ऋक, यजुः, साम और अथवीङ्गिरस मन्त्रोंकी रचना की और तरपश्चात् अग्निहोत्रादि कर्म तथा कर्मोंके फलसक्प लोक निर्माण किये। फिर इस प्रकार रचे हए उन छोकोंमें प्राणियोंके देवदत्त, यज्ञदत्त आदि नाम बनाये ।

प्रकार तिमिर-रोगीकी दृष्टिसे रचे द्वए द्विचन्द्र, मशक (मन्छर) और मिलका आदि तथा खप्तद्रष्टाके बनाये हुए सब पदार्थोंके समान प्राणियोंके अविद्या आदि दोपरूप बीजकी अपेक्षासे रची हुई ये कलाएँ अपने नाम-रूप आदि विभागको त्यागकर उस विभागम् ॥ ४ ॥ CC-0. Prof. Satya Vrate Shashri Collection.

नदीके दृष्टान्तसे सम्पूर्ण जगत्का पुरुषाश्रयत्वप्रतिपादन किस प्रकार ? कथम--

स यथेमा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रायणाः समुद्रं प्राप्यास्तं गच्छन्ति भिद्येते तासां नामरूपे समुद्र इत्येवं प्रोच्यते । एवमेवास्य परिद्रष्ट्रिमाः षोडरा कलाः पुरुषा-यणाः पुरुषं प्राप्यास्तं गच्छन्ति भिद्येते चासां नामरूपे पुरुष इत्येवं प्रोच्यते स एषोऽकलोऽस्तो भवति तदेष श्ह्रोकः ॥ ५ ॥

वह [ दृष्टान्त ] इस प्रकार है—जिस प्रकार समुद्रकी ओर वहती हुई ये नदियाँ समुद्रमें पहुँचकर अस्त हो जाती हैं, उनके नामरूप नष्ट हो जाते हैं, और वे 'समुद्र' ऐसा कहकर ही पुकारी जाती हैं। इसी प्रकार इस सर्वद्रष्टाकी ये सोल्ह कलाएँ, जिनका अधिष्टान पुरुष ही है, उस पुरुषको प्राप्त होकर छीन हो जाती हैं। उनके नाम-रूप नष्ट हो जाते हैं और वे 'पुरुप' ऐसा कहकर ही पुकारी जाती हैं। वह विद्वान् कलाहीन और अमर हो जाता है। इस सम्बन्धमें यह <sup>श्लोक</sup> प्रसिद्ध है ॥ ५ ॥

स दृष्टान्तो यथा लोक इमा नद्यः स्यन्दमानाः स्रवन्त्य: समुद्रायणाः समुद्रोऽयनं गतिः आत्मभावो यासां ता समुद्रायणाः समुद्रं प्राप्योपगम्यास्तं नामरूप-तिरस्कारं गच्छन्ति । तासां जाती हैं, तथा इस प्रकार असी

वह दृष्टान्त इस प्रकार है-जिस प्रकार लोकमें निरन्तर प्रवाह-रूपसे बह्नेवाली तथा समुद्र ही जिनका अयन—गति आत्मभाव है ऐसी ये समुद्रायण नदियाँ समुद्रको प्राप्त होकर अस्त-अदर्शन अर्थात् नाम-रूपके CC-0. Prof. Satya Vrat Shash स्मान्टरां ( अभाव ) को प्राप्त हो चास्तं गतानां भिद्येते विनव्यतो नामरूपे गङ्गायमुनेत्यादिलक्षणे। तद्भेदे समुद्र इत्येतं प्रोच्यते तइस्तूदकलक्षणम्।

यथायं उत्त-दृष्टान्तः: लक्षणस्य प्रकृतसास्य प्रक्षस्य परिद्रष्टुः परि समन्ताब्द्रष्टुदेशे-नस्य कर्तुः सहपभृतस्य यथाकेः स्वात्मप्रकाशस्य कर्ता सवेत: तद्रदिमाः पोडश कलाः प्राणाद्या उक्ताः कलाः पुरुषायणा नदी-नामिव समुद्रः पुरुषोऽयनमात्म-भावगमनं यासां कलानां ताः पुरुषायणाः पुरुषं प्राप्य पुरुषातम-भावमुपगम्य तथैवास्तं गच्छन्ति। भिद्येते चासां नामरूपे कलानां प्राणाद्यारूया रूपं च यथा स्वम्। भेदे च नामरूपयोर्यदनष्टं तत्त्वं

हुई उन निदयोंके वे गङ्गा-यमुना आदि नाम और रूप नष्ट हो जाते हैं और उससे अभेद हो जानेके वह जलमय पदार्थ भी कारण 'समुद्र' ऐसा कहकर ही पुकारा जाता है।

इसी प्रकार, जैसा कि यह दृष्टान्त है, उपर्युक्त लक्षणोंसे युक्त परिद्रष्टा अर्थात् जिस प्रकार सूर्य सब ओर अपने खरूपभूत प्रकाशका कर्ता है उसी प्रकार परि-सव ओर द्रष्टा-दशेनके कर्ता खरूपभूत इस ( जिसका प्रकरण चल रहा है ) पुरुषकी ये प्राण आदि उप्यंक्त सोटह कलाएँ, जिनका अयन-आत्मभावकी प्राप्तिका स्थान वह पुरुष ही है जैसा कि नदियोंका समद्र, अतः जो पुरुषायण कहलाती हैं, उस पुरुषको प्राप्त होकर-पुरुषक्षपसे स्थित होकर उसी प्रकार [ जैसे कि समुद्रमें नदियाँ ] ठीन हो जाती हैं। तथा इन कलाओंके प्राणादिसंज्ञक नाम और अपने-अपने विभिन्न रूप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नाम-रूपका नाश हो जानेपर भी जिसका नाश पुरुष इत्येवं प्रोच्यतं ब्रह्माविद्धिः। 'पुरुष' ऐमा कटका विश्व य एवं विद्वानग्रहणा प्रदर्शित-कलाप्रलयमार्गः स एव विद्यया प्रविलापितास्वविद्याकासकर्ध-जनितास प्राणादिकलाखकलः अविद्याकृतकलानिमित्तो हि मृत्युः तदपगमेऽकलत्वादेवामृतो भवति तदेतसिन्नर्थ एप श्लोकः ॥ ५॥

इस प्रकार जिसे कलाओं के प्रत्यका मार्ग दिखलाया है ऐसा जो परुष इस तत्त्वको जाननेवाला है, वह उस विद्याके द्वारा अविद्या, काम और कर्मजनित प्राणादि कलाओंके लोप कर दिये जानेपर निष्कल हो जाता है, और क्योंकि मृत्य भी अविद्याकृत कारण ही होती है कलाओंके इसलिये उनकी निवृत्ति हो जानेपर वह निष्कल हो जानेके कारण अमर हो जाता है। इसी सम्बन्धमें यह श्लोक प्रसिद्ध है—॥ ५॥

\*\* STORES \*\*\*

मरण-दुःखकी निवृत्तिमें परमात्मज्ञानका उपयोग

अरा इव रथनामौ कला यस्मिन्प्रतिष्ठिताः। तं वेद्यं पुरुषं वेद यथा मा वो मृत्युः परिव्यथा इति ॥ ६॥

जिसमें रथकी नाभिमें अरोंके समान सब कलाएँ आश्रित हैं उस ज्ञातव्य पुरुषको तुम जानो, जिससे कि मृत्यु तुम्हें कष्ट न पहुँचा सके॥ ६॥

रथचक्रपरिवारा इव रथनामौ रथचक्रस्य नामौ यथा प्रवेशितास्तदाश्रया भवन्ति तथेत्यर्थः; कलाः यथा प्राणाद्या यसिनपुरुषे

रथके पहियेके परिवाररूप अरोंके समान-अर्थात् जिस प्रकार वे रथके पहियेकी नाभिमें प्रविष्ट यानी उसके आश्रित रहते हैं उसी प्रकार जिस पुरुषमें प्राणादि कलाएँ र्ग प्रति-Prof. Satya Vra आवर्जी ट्लाइप्रिज्ञ, स्थिति और ल्यके उत्पत्तिस्थितिलयकालेषु समय स्थित रहती हैं, कलाओंके

कलानामात्मभृतं तं पुरुषं वेदनीयं पूर्णत्वात वेद्यं पुरुषं पुरि शयनाद्वा वेद जानी-यात्; यथा हे शिष्या मा वो युष्मान्मृत्युः परिच्यथा भा परिव्यथयतु । न चेद्विज्ञायेत पुरुषो मृत्युनिमित्तां व्यथामापना दुःखिन एव यूयं स्थ । अतस्तन्मा भृद्युष्माकमित्यभिग्रायः ॥ ६ ॥

आतमभूत उस ज्ञातव्य पुरुपको, जो सर्वत्र पूर्ण अथवा शारीररूप पुरमें श्यन करनेके कारण पुरुष कहलाता है, जानो; जिससे कि हे शिष्यों ! तुम्हें मृत्यु सब ओरसे व्यथित न करें। यदि तुमने उस पुरुपको न जाना तो तुम मृत्युनिमित्तक व्यथाको प्राप्त होकर दुःखी ही होगे। अतः तुम्हें वह दुःख प्राप्त न हो, यही इसका अभिप्राय है।। ६।।

उपदेशका उपसंहार

तान्होवाचैतावदेवाहमेतत्परं ब्रह्म वेद । नातः परम-स्तीति॥ ७॥

तव उनसे उस (पिप्पलाद मुनि) ने कहा—'इस प्रव्रह्मको मैं इतना ही जानता हूँ । इससे अन्य और कुछ [ ज्ञातव्य ] नहीं है ॥७॥

तानेवमनुशिष्य शिष्यांस्तान् होवाच पिप्पलादः किलैतावदेव वेद्यं परं ब्रह्म वेद विजानाम्य-हमेतत् । नातोऽसात्परमस्ति प्रकृष्टतरं वेदितव्यमित्येवमुक्त-वाञ्चिष्याणामविदितशेपास्ति-त्वाशङ्कानिवृत्तये कृतार्थबुद्धि-

उन शिष्योंको इस प्रकार शिक्षा दे पिप्पलाद मुनिने उनसे कहा- 'उस वेद्य ( ज्ञातव्य ) पर-ब्रह्मको मैं इतना ही जानता हूँ। इससे पर-उत्कृष्टतर और कोई वेदा नहीं है। इस प्रकार 'अभी कुछ विना जाना रह गया' ऐसी शिष्यों-आशंकाकी निवृत्तिके लिये तथा उनमें कृतार्थबुद्धि उत्पन करने-जननार्थं च ॥ %-१। Prof. Satya Vrat Shestri Collection. and an an an an

## स्तातिपूर्वक आचार्यकी वन्दना

ते तमर्चयन्तस्त्वं हि' नः पिता योऽस्माकमविद्यायाः परं पारं तारयसीति नमः परमऋषिभ्यो नमः परम-ऋषिभ्यः ॥ ८॥

तव उन्होंने उनकी पूजा करते हुए कहा- 'आप तो हमारे पिता हैं, जिन्होंने कि हमें अविद्याके दूसरे पारपर पहुँचा दिया है; आप परमर्षिको हमारा नमस्कार हो, नमस्कार हो ॥ ८॥

ततस्ते शिष्या गुरुणानु-शिष्टास्तं गुरुं कृतार्थाः सन्तो विद्यानिष्क्रयमप्रयन्तः कृतवन्त इत्युच्यते — अर्चयन्तः पूजयन्तः पादयोः पुष्पाञ्जलि-प्रकिरणेन प्रणिपातेन शिरसा । किमुचुरित्याह-त्वं हि नोऽसाकं पिता ब्रह्मशरीरस्य विद्यया जनयितृत्वान्नित्यस्या-जरामरस्याभयस्य । यस्त्वमेव असाकमविद्याया विपरीतज्ञानात् जन्मजरामरणरोगदुःखादिग्रा-हादपाराद्विद्यामहोद्घेविद्या-**छवेन** 

तब गुरुसे उपदेश पाये हए उन शिष्योंने कतार्थ हो, उस विद्यादानका कोई अन्य प्रतिकार न देखकर क्या किया सो बतलाते हैं---उन्होंने गुरुजीका अर्थात् चरणोंमें पुष्पाञ्जलिप्रदान एवं शिर झुकाकर प्रणाम करके उनका पूजन करते हुए [कहा]। क्या कहा, सो बतलाते हैं— 'विद्याके द्वारा हमारे नित्य, अजर, अमर एवं अभयरूप ब्रह्म-शरीरके जनयिता होनेके कारण आप तो हमारे पिता हैं; जिन आपने विद्यारूप नौकाके द्वारा हमें विपरीत ज्ञानरूप अविद्यासे अर्थात् जन्म, जरा, मरण, रोग और दुःख आदि ग्राहोंके कारण अविद्यारूप CC-0. Prof. Satya Vrat Shastling lection. उस परमपुनराष्ट्रितिलक्षणं समुद्रसे उस ओर महासागरके मोक्षारूयं महोद्घेरिव पारं तार-यस्यसानित्यतः पितृत्वं तवासान् प्रत्युपपन्नमितरसात् । इतरोऽपि हि पिता शरीरमात्रं जनयति । तथापि स प्रपूज्यतमो लोके किम्र वक्तव्यमात्यन्तिकाभय-दातुरित्यभिप्रायः । नमः परम-ऋपिस्यो त्रक्षविद्यासम्प्रदायकर्त-स्यो नमः परमऋपिस्य इति द्विवचनमाद्रार्थम् ॥८॥

परपारके समान अपुनरावृत्तिरूप मोक्षसंज्ञक दूसरे पारपर पहुँचा दिया है; अतः आपका पितृत्व तो अन्य (जन्मदाता) पिताकी अपेक्षा भी युक्ततर है; क्योंकि दूसरा पिता भी केवल शरीरको ही उत्पन करता है, तो भी वह लोकमें सबसे अधिक पूजनीय होता है; फिर आत्यन्तिक अभयप्रदान करनेवाले आपके पूजनीयत्वके विषयमें तो कहना हो क्या है ? अतः ब्रह्मविद्या-सम्प्रदायके प्रवर्तक परमर्षिको नमस्कार हो । यहाँ 'नमः परम-ऋषिम्यः' इसकी द्विरुक्ति आदर-प्रदर्शनके लिये है ॥८॥

इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यश्रीमद्गोविन्दभगवत्प्उयपाद-शिष्यश्रीमच्छङ्करभगवतः कृतौ प्रश्नोपनिषद्भाष्ये षष्ठः प्रश्नः ॥ ६॥

一十分英元

इत्यथर्ववेदीया प्रश्लोपनिषत्समाप्ता ॥ ॥ हरिः ॐ तत्सत् ॥





#### शान्तिपाठः

ॐ भद्रं कर्णेभिः शृगुयाम देवा
भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजन्नाः ।
स्थिरैरङ्गेस्तुष्टुवाश्सस्तन्भिव्यशेम देवहितं यदायुः ॥
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः
स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः ।
स्वस्ति नस्ताक्ष्योऽरिष्टनेभिः

स्वास्त नस्ताक्ष्याऽारष्टनामः स्वस्ति नो बृहस्पतिद्धातु॥

ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!



## - श्रीहरिः

# मन्त्राणां वर्णानुऋमणिका

### ultigraen

| मन्त्रप्रतीकानि             |              | प्र०           | मं ०    | 4°  |
|-----------------------------|--------------|----------------|---------|-----|
| अत्रैप देवः स्वप्ने         | • • • •      | 8              | ų       | 46  |
| अथ कवन्धी कात्यायनः         |              | 2              | 3,      | 4   |
| अथ यदि द्विमात्रेण          |              | ų              | Y       | ७७  |
| अथ हैनं कौसल्यः             |              | ą              | \$      | ३५  |
| अथ हैनं भार्गवः             |              | 2              | 8       | २३  |
| अथ हैनं शैव्यः              |              | ?              | 4       | 50  |
| अथ हैनं सुकेशा              | •••          | Ę              | 2       | ८५  |
| अथ हैनं सौर्यायणी           |              | 8              | 2       | 88  |
| अथादित्य उदयन्              | •••          | 2              | Ę       | 6   |
| अथैकयोर्ध्व उदानः           |              | 3              | ७       | 82  |
| अथोत्तरेण तपसा              | •••          | 2              | १०      | 88  |
| अन्नं वै प्रजापतिः          | •••          | 2              | १४      | 29  |
| अरा इव रथनाभौ               | •••          | 2              | ξ       | २८  |
| " " "                       |              | Ę              | Ę       | 888 |
| अहोरात्रो वै प्रजापतिः      |              | 2              | १३      | 28  |
| आत्मन एव प्राणः             |              | ą              | ą       | 30  |
| आदित्यो ह वै प्राणः         |              | 8              | ų       |     |
| आदित्यो ह वै बाह्यः         |              | ą              |         | 9   |
| इन्द्रस्त्यं प्राण तेजसा    |              | ą              | 6       | 8.5 |
| उत्पत्तिमायतिम्             |              |                | 9       | 38  |
| ॐ सुकेशा च भारद्वाजः        |              | ₹              | १२      | ४७  |
| ऋगिभरेतं यजुभिः CC-0. Prof. | Satya Vrat S | Shastri Collec | tion. ? | 2   |
|                             |              | 4              | 9       | 13  |

| मन्त्रप्रतीकानि                 |           | ч о | मं० | ão. |
|---------------------------------|-----------|-----|-----|-----|
| एष हि द्रष्टा स्प्रष्टा         |           | 9   | X   | ६९  |
| एषोऽग्निस्तपति                  |           | २   | 4   | २७  |
| तद्ये ह ये तत्                  |           | 2   | १५  | २०  |
| तस्मै स होवाच                   | •••       | 2   | 8   | Ę   |
| ,, ,, ,,                        | •••       | २   | २   | २४  |
| ,, ,, ,,                        |           | ą   | २   | ३६  |
| " " "                           |           | 8   | 9   | ५२  |
| 1) )) ))                        | •••       | २   | 4   | ७४  |
| 1) 1) 1)                        |           | Ę   | २   | 22  |
| तान्वरिष्ठः प्राणः              |           | २   | 3   | २५  |
| तान्ह स ऋषिः                    |           | 8   | २   | X   |
| तान्होवाचैतावत्                 | •••       | Ę   | O   | ११५ |
| तिस्रो मात्रा मृत्युमत्यः       | •••       | 4   | ξ   | 28  |
| तेजो ह या उदानः                 |           | 3   | 9   | 88  |
| ते तमर्चयन्तः                   | •••       | Ę   | 6   | ११६ |
| तेषामसौ विरजः                   | •••       | 2   | १६  | २१  |
| देवानामसि वह्नितमः              | •••       | २   | 6   | ३०  |
| पञ्चपादं पितरम्                 |           | 2   | 9.9 | १५  |
| परमेवाक्षरम्                    | •••       | 8   | १०  | 90  |
| पृथिवी च पृथिवीमात्रा           | •••       | 8   | 6   | ६७  |
| पायूपस्थेऽपानम्                 |           | ą   | ų   | ३९  |
| प्रजापतिश्चरसि                  |           | 2   | 9   | २९  |
| प्राणस्येदं वशे                 |           | 2   | १३  | 38  |
| प्राणामय एवैतस्मिन्             |           |     | 3   | 48  |
|                                 |           | 8   |     | १७  |
| मासो ये प्रजापतिः CC-0. Prof. S | Satya Vra |     |     | ४६  |
| य एवं विद्वान्प्राणम्           | ***       | 3   | 88  |     |

| iaj Fouriu | ation Che | iliai and eGangot                                   | II .                                             |
|------------|-----------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|            | प्र॰      | मं o                                                | o. A                                             |
|            | 3,        | 50                                                  | ४५                                               |
| •••        | ą         | Y                                                   | 36                                               |
|            | २         | १०                                                  | 35                                               |
| •••        | 8         | 8                                                   | ५६                                               |
| •••        | 4         | ų                                                   | 30                                               |
| •••        | २         | 88-                                                 | ३३                                               |
|            | 8         | 88                                                  | ७१                                               |
|            | ?         | 6                                                   | 20                                               |
|            | २         | 88                                                  | ३२                                               |
|            | Ę         | 3                                                   | 99                                               |
|            | 5         | 9                                                   | २०                                               |
|            | Ę         | 8                                                   | १०९                                              |
| •••        | Ę         | ų                                                   | ११२                                              |
|            | 8         | Ę                                                   | ६५                                               |
| •••        | 8         | O                                                   | ६६                                               |
| •••        | 4         | á.                                                  | ७६                                               |
| •••        | 8         | 9                                                   | 88                                               |
| •••        | 2         | X                                                   | २६                                               |
| •••        | 3         | Ę                                                   | 80                                               |
|            |           | प <sup>0</sup> :: : : : : : : : : : : : : : : : : : | \$ \$0 \$ \$0 \$ \$0 \$ \$0 \$ \$0 \$ \$0 \$ \$0 |





